



| यः सु            | zá A                          |        |  |  |
|------------------|-------------------------------|--------|--|--|
| फहेरीसते उनवानात |                               |        |  |  |
| ,                | फहेरीस्त                      | सफा नं |  |  |
| 11               | सुरतों के फज़ाईल              | 3      |  |  |
| 2                | दरुद शरीफ                     | 6      |  |  |
| 3                | सुरेह फातेहा, अयतल कुर्सी     | 7      |  |  |
| 4                | सुरेह बकरा का पहला, आखरी रुकु | 8      |  |  |
| 5                | सुरेह अलइम्रान का आखरी रुकु   | .9     |  |  |
| 6                | सुरेह कहफ                     | - 12   |  |  |
| 7                | सुरेह सजदा                    | 29     |  |  |
| 8                | सुरेह यासीन                   | 34     |  |  |
| 9                | सुरेह दुखान                   | 42     |  |  |
| 10               | सुरेह फताह                    | 46     |  |  |
| 11               | सुरेह काफ                     | 52     |  |  |
| 12               | सुरेह रहमान                   | . 57   |  |  |
| 13               | सुरेह वाकेआ                   | 62     |  |  |
| 14               | सुरेह हदीद                    | 67     |  |  |
| 15               | सुरेह हशर                     | 74     |  |  |
| 16               | सुरेह सफ्फं                   | 79     |  |  |
| 17               | सुरेह जुमां                   | 82     |  |  |
| 18               | सुरेह तगाबुनं                 | 84     |  |  |
| 19               | सुरेह तहरीमं                  | . 27   |  |  |
| 20               | सुरेह मुल्क                   | 90     |  |  |

| 1            | स सु | d . B                             |       |
|--------------|------|-----------------------------------|-------|
|              | 21   | सुरेह नुहं                        | 94    |
|              | 22   | सुरेह जिन्न                       | 97    |
|              | 23   | सुरेह मुज्ज़िम्मलं                | 101   |
|              | 24   | सुरेह कियामां                     | 104   |
|              | 25   | सुरेह दहिरं                       | 106   |
| THE STATE OF | 26   | सुरेह नबा                         | 109   |
|              | 27   | सुरेह आलां                        | 112   |
|              | 28   | मंज़िलं                           | 114   |
|              | 29   | हादसात से बचने का वज़ीफां         | 127   |
|              | 30   | दुआए मांगने की फज़िलतं            | 130   |
| 1            | 31   | मसनुन व मकबुल दुआएं               | 132   |
|              | 32   | आयाते शिफा                        | 143 . |
| 1            | 33   | चंद खास कुरआनी दुआएं              | 145   |
| The same     | 34   | तौबा व इस्तगफार                   | 146   |
| K            | 35   | चहल रब्बना माअ वहल दरुदं          | 154   |
| 4            | 36   | मिनटो में करोड पती बनिएं          | 169   |
|              | 37   | फज़ाईले आमाल                      | 171   |
| ,            | 38   | दिल के अमराज़ से हिफाज़त          | 177   |
| *            | 39   | कर्ज़ व गम से निजात दिलाने की दुआ | 178   |
|              | 40.  | दीन पर साबित कदम रहने की दुआ      | 180   |
|              | 41   | बिस्मी तआला                       | 184   |
|              | 42   | बद नज़री से हिफाज़तं              | 186   |
|              | 43   | दुआ अदाएगी कर्ज                   | 187   |



#### 2

#### बिइस्मीही तआला

#### लकद कान लकुम फी रसुलिल्लाही उखतुन ह-स-ना 🔾

हिंदी किया हुआ जुमला हुकुक उमेर एंटरप्राएजेस के नाम महफुज़ है।

#### गुजारीश

ये किताब बडी कीमती है। इस में नेअमतो के खज़ाने है। अल्लाह तआ़ला के कलाम में बडी बरकत है। इस किताब का गौर से मुताला किजीए और अपनी दुआओ में इस गुनेहगार को भी याद किजी दुआ में बडा असर होता है, जहां अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अनीज़ व अकारीब के लिए दुआ करें वहां इस आसी के लिए भी जुरुर दुआ फर्माए। मौलान जलील अहमद आलमगीर

नाम किताब : छब्बीस सुरतें

हिन्दी अनुवाद : मरहुम हनिफ जनाब

इशाअत : 1-03-2013

कीमत : Rs. 55/-

४ एडीशन : 2,000

#### मरहम हज़रत मौलाना अब्दुल गनी सहाब मज़ाहरी

(शंखुल हदीय दारुल उलूम अलमगीर,अहमद नगर)

मरहम इनिफ जनाब वफात (27/2/2012)

मरहुम मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन वफात (11/8/2007)

अल्लाह नआला इन सब की मिफ्स्ति फरमा कर करवट करवट जन्नन निसंब फरमाए और इन की कबरों को नुर से मुनळ्वर

फरमाए. आमीन (बराए महरबानी आपनी हुआओं में याद रखें)

#### सुरतों के फज़ाइल व खास

हजरत अनस रिज़. से रिवायत है के रसूलुल्लाह स. ने फरमाया के जब तूने अपने बिस्तर पर पहलू रखा और सूरे फातिहा और सूरे इख्लास पढी तो मौत के अलावा हर चीज़ से बेखौफ हो गया। (हमन अनलवज़्कार)

♦और आयतल कुर्सी भी पढें। इस के पढ़ने वाले के लिए
अल्लाह तआला की जानिब से रात भर एक मृहाफिज फरिश्ता

और मकर से महफूज़ रहेगा। (वृद्धार्ग व मुस्लम) एक हदीस में है के सूरे बकरा की आखरी दो आयतें

'आमनर्रसूल' से आखिर तक जिस घर में पढी जाएं तीन दिन तक शैतान उस घर के करीब नहीं आता। (हसन हसैन)

सूरे कहफ का जुमा के दिन पढना जमीन व आसमान नक नूर पैदा करता है, आठ दिन तक नूर बराबर कायम रहता है

फिर उसके पढ़ने वाले को ये सारा नूर कब्र में और कब्र के वाद

कयामत में दिया जाएगा। (मोनबर)

२६ सुरतें

♦ एक रिवायत में है के जिस ने सूरे सजदा और तबारकल्लजी को मगरिब और इशा के दरमियान पढा गोया उस ने लैलतल कद्र में कयाम किया। एक रिवायत में है के जिस ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा उस के लिए सत्तर नेकियाँ लिखी जाती हैं और सत्नर बुराईयाँ दूर की जाती हैं। (फ़ज़ाइले कुरआन)

♦ एक रिवायन में है के जो शख्स सूरे यासीन को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते पढ़े उस के पहले सब गुनाह मआफ

हो जाते हैं। (फज़ाइले कुरआन)

♦ जिस शख्स ने शबे जुमा को सूरे दुखान पढी उसके लिए सत्तर हजार फरिश्ते अस्तगफार करते हैं और उसके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।

♦ एक रिवायत में है के जो शख्स सूरे हदीद, सूरे वाकिया और सूरे रहमान पढ़ता है वो जन्ततुल फिरदौस में रहने वालों

में पुकारा जाता है। (फज़ाइल कुखान)

♦ सूरे जुमा शवे जुमा में पढनी चाहिए।

 एक हदीस में है के सूरे तबारकल्लज़ी का हर रात को पढ़ने रहना अजाबे कब्र से निजात का सबब है और अजाबे

जहन्तम से भी। (फज़ाइले आमाल)

💠 सूरे मुज़म्मिल का एक मर्तबा रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना फाके से बंफज़ले तआला महफूज़ रखता है। (तब स्वनी)

 सूरे अन्तबा का असर की नमाज़ के वाद पढ़ना दिन में यकीन और नूरे इमान पैदा करता है और इन्शा अल्लाह खातमा बिलखैर होने का सबब होता है। (मोनबर)

२६ सुरते

सूरे नसर की तिलावत हर किस्म की मुराद पूरी होने के लिए बहुत मुफीद है बशर्ते के इस सूरत को अलैहदा बैठ कर १२३ मर्तबा पढ़ा जाए और हर नमाज के बाद अगर इसे सात मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो हर मुश्किल आसान होती चली जाएगी।

से महफूज़ रहेगा। हुज़ुर स. का इशांद है के सूरे फलक से बहेतर कोई दुआ पनाह के मुताल्लिक नहीं है। २६ सुरतें

जो शख्स रात को सोते वक्त सूरे फानिहा, आयतुल कुर्सी,
सूरे इख्लास, सूरे फलक और सूरे नास एक एक मर्नबा पढ कर
अपने हाथों पर दम करके दोनों हाथों को चेहरे और सर से
लेकर पेट और टांगों तक फेर दे इन्शा अल्लाह वो रात भर
जिन्नात और शयानीन के शर से और दीगर आफाने समावी से
महफूज और अल्लाह की पनाह में रहेगा।

#### दरुद शरीफ

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

इन्तल्लाह व मलाइकतह युसल्लून अलन्तवी या अय्युहल्लजीन आमनु सल्लु अलैहि व स्लल्लिमु तस्लीमा तर्जुमा: बेशक अल्लाह तआला और उसके फरिश्ते दरुद भेजते हैं नवी (स.) पर ए इमान वालो! तुम उन पर दरुद और खूब सलाम भेजो।

### दरुद शरीफ

अल्लाहुम्मा सिल्ल अला मुहम्मदिव्य अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अलाइब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्तक हमीदुम्मजीदो अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिव्यअला आलि मुहम्मदिन कमा बारक्त अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्तक हमीदुम्मजीदो

२६ सुरते सुरेह फातेहा بنالتالقالف ٱلْحَمْدُ يُشْوِرَتِ العَلَيْنَ أَالْرَحْسُ الرَّحِيْدِ فَمْ لَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ إِهْدِنَا الْفِرَلَطَ الْمُسْتَقِيِّونَ مِرَاطَ الْمَنْ بْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَعَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلِاالْطَالِيْنَ ٥ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम अलहम्दुलिल्लाहि रिब्बल आलमीन ० अरहमा निर्रहीम ० मालिकि यौमिद्दीन ० इय्याक नअ्बुद् वह्य्याक नस्तईन ० इहदिनस्सिरॉतल मुस्तकीम ० सिरॉतल्लजीन अन्अम्त अलैहिम ५ गैरिल मगजुबि अलैहिम वलज़्ज़ॉल्लीन ० आयतुल कुसी منالنا الجزالجنا ٱللهُ لا إلهُ إلا هُو أَانَحَيُّ الْقَيْرُمُ فَلا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَّلَا تَوْمُّلَهُ مَا فِالْتُمُوتِ وَمَا فِي الْأَمْ مِنْ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِاذْ نِهْ يَعْلَمُوا بَيْنَ أَيْدِيمِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْظُونَ بِيْنَيْ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّابِمَا شَاءٌ وسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمُونِ وَالْمَضَّ وَلاَيْوُدُدُ وَفَظْهُما وَهُوَالْكُلُّ الْعَظِيمُ बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम अल्लाहु लाइलाह इल्ला हू अलहय्युल क्य्युम ला ताखुजुहु सिनतुंच्यला नौम. लहु माफिस्समावाति वमा फिल अर्ज मन जुल्लजी यश्फु इंदहु इल्ला बिइजनिह याअलमु माबैन ऐदिहिम वमा खल्फहुम वला युहीतुन बशैइम्मिन

२६ सुरते इल्मिहि इल्ला बिमाशाज वसीज कुर्सीयुहस्समावाति वलजर्ज वला यउद्हू हिएजुहुमा वहुवल अलीय्युल अजीम ० सूरे बकरा का पहला और आखरी सकुअ يسموالله الزعان الرحين المِّدَّةُ ذَٰلِكَ الكِيْبُ لِانْفِهِ فِيهِ فَهُدَّى لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ فِينَ يُوْمِنُونَ وَالْعَيْبِ وَ يقيمُورَ الصَّلُوتَوَعَ أَرَدُ قَمْ أَمِينُوفَوْرَ فَرَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَمَا الْإِلَى مِن قَبْلِكُ وَيَالْفِرُونَ هُمُ يُونِيُونَ أَ اللَّيْكَ عَلَى هُدّى مِن رَبِّهِمْ وَالرَّلِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ إِنَّ الْمِنْ كَغَرُوالْ وَالْمَا مَعَلَيْهِمْ مَانَدُونَا مُوالْمُ لَمُنْ ذَرُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ خَمْ اللَّهُ عَلَى قُلُو إِمْ وَعَلَى مُعِمْ وَعَلَى أَبْصَلًا فَمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَنَاكُ عَظِيمٌ امن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ الْمِيومِنَ دَيْهِ وَ الْمُؤْمِثُونَ كُلُّ أَمْنَ بِاللَّهِ وَمُلْنِكَتِهِ وَكُتُبِهِ अलिफ लाम मीम ० जालिकल किताबु ला रैव फिही हुदलल्लि मुत्तकीन ० अल्लजीन युअमिनुन बिलगैबि व युकीमुनस्सलॉत व मिम्मा रज्कनाहुम युनिफक्न ० वल्लजीन युअमिनून बिमा उन्जिल इलैक वमा उन्जिल मिन कृष्टिक व बिलआख़िरितिहुम युकिनून ० उलाइक अला हुदिम्परिब्बहिम व उलाइक हुमुल मुपिलहुन ० इन्नल लजीन कफ्ठ सवाउन अलेहिम अअन्जरतहम अम् लम् तुन्जिरहुम ला युअमिनून ० खतमल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम । व अला अबसारिहिम गिशावतुंव्वलहुम अज़ाबुन अजीम ० आमर्नासुल बिमा उन्जिल इलैहि मिरिब्बिह वल मुअमिनूनो कुल्लुन आमन बिल्लिहि व मलाइकतिहि व कतिबिहि

وَرُسُلِهُ لِانْفَرَقَ بَيْنَ أَحَدِينِ رُسُولِهُ وَ قَالُوا يَمِعَنُو الطَّعَاعُو الْكُورُمَا وَالْتَكَ المُصِيَّرِهِ لَا يُكَلِفُ اللهُ نَفْ اللَّا وُسَعَمًا لَهُ مَاكَسَبَ وَعَلَيْهُمَا الْكُنْسَبَ رَبِيًا لا تُؤَاخِدُنَا إِن سِينَا أَوْ أَخَطَأُكُا أَرْبَنَا وَلا تَحِيلُ طَيْنًا أَصُرُاكُما صَلْتَهُ عَكَالَدِينَ مِن تَبْلِيَا رَبِّنَا وَلَا وَحِيلِنَا مَا لَا ظَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفَعَنا وَاغْفِرْلَنا وَارْجَنا الت مُولِنَا فَانْصُرُنَا عَلَمُ الْقَرِيمِ الْكُفِينِينَ أَ व ठसलिहि ला नफरिक बैन अहदिम्मीरंसलिही व काल समिजना व अतजना गुफरानक रब्बना व इलेकल मसीर ० ला युकल्लिफुल्लाह् नफसन इल्ला वुस्प्रहा लहा माकसबत व अलैहा मकतसबत रब्बना ला तुआखिजना इननसीना व अख्ताना ख्बना व ला तहमिल अलैना इस्त कुमा हमल्त्ह अलल्लजीन मिन कृब्लिना रब्बना व तुरुम्मिलना मा ला ताकृत लना बिहि वाअफु अन्ना वगुफिलना वरहम्ना अन्त मौलाना फन्सुरना अलल कीमिल काफिरीन ० सूरे आल इमरान का आखरी राकुअ يسبوالله الرّحان الرّحيديون إِنَّ فِي خُلْقِ السَّافُونِ وَ الْأَمْرِضِ وَ الْمُتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَالْتِ لِأَوْلِي الْأَلْيَابِ أَالَانِهُ مِنْ يُذَكِّرُونَ اللَّهُ قِيلًا وَتَعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فَي حَلَقِ السَّهُوْتِ وَالأَرْضُ مَرَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هُذَا مِا لِمُوسَدِّنَاكَ فَقِياً عَنَابَ النَّادِ وَرَبِّنَا إِلَّاكُ مَن تُنْخِلُ النَّارِفَيْنَ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلْعُلِيلِ فَي أنصاص رَيِّنَا إِنْنَاسِيعِنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الأَيْرَانِ أَنِ الْمِثْوَارِيَ لَعُفَامِنًا \*

२६ सुरते इन्न फी खल्किस्समावाति वलअर्ज़ि विद्रालाफिल्लैलि वन्नहारि लआयाति ल्लिउलील अलबाब ० अल्लजीन यज्कुरुनल्लाह कियामंव्वक्उदंव्य अला जनुबिहिम व्यतफवकरुन फी खलिकस्समावाति वलअर्ज, रब्बना मा खलक्त हाजा बातिलन सुब्हानक फिना अजाबनार ० रब्बना इन्तक मन तुदिखिलिन्तार फकद् अङ्गैतह्। वसा लिञ्जॉलिमीन मिन अन्सार ०रब्बना इन्ता समिअना मुनादियंय्युनादी लिलइमानि अन आम्नु बिरब्बिकुम फआम्ना رَبُّهُمَّا فَاغْفِرْلُنَا دُنُوبُهُمَّا وَكُفِّرُ عَنَّاسَيْ اتِّهَا وَتُوفَيَّا مَعَ الْأَبْرَايِنَ لَيْهَا وَاتِنَامَا وَعَدَثَنَاعَلَى مُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ ٥ فَاسْتَجَابَ لَهُ مُرْدُقُهُمُ إِنَّى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلَ مِّنْكُمُ مِّنْ ذُكْرِ أَوْ أَنْ فَي يَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَالْذِينَ هَاجَمُ وَا وَأَخْرِجُوا مِن رِيَالِمْ وَأُودُوا في سَيدِيلُ وَفَيتُلُوا وَ قُتِلُوالا اللَّهِ نَعَمُهُمْ سَيّاتِهِمُ وَلاَدْخِلَتُهُمْ جَنْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُرُ ثُوَابًا مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَاهُ حُسُنُ रबना फग्रिफलना जनुबना व किएफर अन्ना सय्यीआतिना मुअल अबरार रूबना व आतिना मा वअत्तना अला रुसूलिक वला तुष्ट्रिनना यौमलिकयामह इनक लातुष्ट्रिलफुल मीआद ० फरतजाब ल्हम स्बुह्म इन्नी ला उजीउ अमल जामिलिम्पिनकुम्पिन ज़्करिन औउन्सा बाअजुकुम मिम्बअज़िन्। फल्लजीन हाजल वउखरेजू मिन दियारिहिम व ऊजु फी सबीली वकातलू व कुतिल् लउकप्रिफ्रन्न अन्द्रुम सय्यिआतिहिम वलउदिखलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहलअन्हारु सवाबिम्मन इन्दिल्लाहर वल्लाह इन्द्ह हुस्नुस्सवाब

२६ मुख

11

मुंह आल इमग्

النواب و الا يَعْمَ عَلَكُ الذي مَن المُكَمُّ والْ الدِدِهُ مَتَاعٌ قليلٌ ثُمَّ مَا وَهُوَ عَلَيْلٌ ثُمَّ مَا وَهُوَ عَلَيْهُ الْمُن الْمُوعَ عَلَيْهُ الْمُن الْمُعَادُ وَلَكِي النّهُ مِن الْحَدْثُ مَا وَمُعَادُ وَهُمَا لَوُلا فِي عَنْهِ اللهِ وَمَا عِنْدَ لَهُ مَعْمَ اللهِ عَيْدُ اللهِ وَمَا الْمُنْ عَنْهِ اللهِ وَمَا الْمُنْ عَنْهِ اللهِ وَمَا اللهِ عَيْدٌ اللهِ عَيْدٌ اللهِ عَيْدٌ اللهِ عَيْدٌ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَيْدٌ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَيْدٌ اللهِ عَيْدٌ اللهِ عَيْدٌ اللهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

## सरेह कहफ

يسيمانه التحان التحييا

المَعْدُ لِلْهِ الَّذِي آنْزَلَ عَلَى عَبِيهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجًا أَ فَيَمَّا المُنْ وَكُونَ المُنْ اللَّهُ وَيُكِينِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْدَيْنَ يَعَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ أَجُولُ حَسَالٌ مَلَكِتِينَ فِيهِ أَبِكَ أَنْ قَلْ يُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَا لِلْهُ وَلَدَّا نَ لمُنه مِن عِلْمِ وَلا لِأَمَا فِهِمْ كُثَرَتْ كَلِيمَةً تَخْرُحُ مِنَ أَفْوَاهِمْ إِنْ يَقُولُونَ الْأَكَانَ بَانَ فَلَعَلَكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى اتَّارِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بَهُ فَالْحَدِيثِ السفا وإقاجه لتاماعي المرمن دنية كنالناوهم أغام أحسن عملان وإنا لَجَاعِلُوْنَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُرًا قُ آمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحْبَ الْكَفْفِ وَالرَّقِينِير

अल्हम्दुलिल्लिहिल्ल्पी अन्जूल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअलल्लाह इवजा ० क्य्यीमल्लिय्निज्र बासन शदीदिम्मिल्लदुन्हु व युबिश्शतल मुअमिनीनल्लजीन यअमल्नस्सालिहाति अन्न ल्रह्म अजस्न इसन्म्माकिसीन फीहा अबदंव्य युनिजित्ल्जीन कानुत्तख्जल्लाह वलदा ० मा लहुम बिही मिन इल्मिंक्वला लि आबाइहिम। क्बुरत् कलिमतन् तळ्ञजु मिन अफवाहिहिमो इंय्यकुलून इल्ला क्जिबा। फलअल्लक बाखीउन्नफसक जला आसारिहिम इल्लम युअमिन् बिहाजल हदीसि इस्फा ० इन्ना जअल्ना मा अलल अर्जि जीनतल्लहा लिनब्लृव्हुम अय्युहुम अहसन् अमला ० वङ्ना लजाङ्गून मा अलेहा सङ्दन ० अम हसिबृत इन्न अस्हाबल कृहफ वरकारि

कान् मिन आयातिना अजवा ० इज अवल फितयतु इललकह्फि फकाल् रब्बना आतिना मिल्लंडुन्क रहमतंव्वहृय्यीअ लना मिन अमिरना रशदा ० फजरना अला आजानिहिम फिलकहिफ सिनीन अददा ० सुम्म बअसाहुम लिनअलम अय्युल हिज्बेनी अह्सा लिमा लिबस् अमदा ० नहन् नकुस अलेक नबअहुम बिलहिक्छे। इन्नहम फितयतुन आमन् बिरिब्बहिम विजदनाहुम हुदा ० वस्बला अला कुल्बिहिम इज काम् फकाल् रब्बुना रब्बुन्सा वाति वलाज्जं लन्नद्य्य मिनदुनिही इलाहल्लक्द कुला इजन शतता ० हाउलाइ कीमनत्तखणु मिन दुनिही आलिहतनो ली लायातुन अलेहिम बिसल्तानिम्मबैन। फमन अजलम् मिम्मन्फतरा अलल्लाहि किज़बा ० व इजिअतज्ञ तुमुहुम वसा याअबुदुन इलल्लाह फाउ

२६ सुरतें पुरेह कहफ

رَكَكُوْمُن تَحْمَتِه وَيُهُوَّمُ ذَاتَ الْمَهُنُ وَاذَا عُرَبَتْ تَعْرُ مُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ عَلَمَتُ أَوْا عُرْبَتْ تَعْرُ مُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ عَلَمَتُ وَاذَا عُرَبَتْ تَعْرُ مُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ عَلَمَ فَا وَالمُهُمَّةُ وَلَكُ مِن الْمَتِ اللهُ مَن مَهُ وَالمُهُمَّ وَمَن وَهُمُهُ فَا وَالمُهُمَّ وَمَن اللهُ مَن مَهُ وَالمُهُمَّ وَمَن وَهُمُهُ فَا وَالمُهُمَّ وَمَن اللهُ عَلَمُ وَالمُهُمَّ وَاللهُ وَالمُهُمَّ وَاللهُ وَالمُهُمَّ وَاللهُ وَالمُهُمَّ وَاللهُ وَالمُهُمَّ وَاللهُ وَالمُهُمُ وَاللهُ وَالل

इललकैफि यनशर लकुम स्बकुम मिर्नरहमितिहि व यहस्यी लकुम मिन अमरिकुम्मिर फका ० वतस्थ्रम्स इजा तल्अन्तज् वरुअन कहिफिहिम जातलयमीनि व इजा गुरबत्तिक जुहुम जातिश्शमालि वहम फी फज्वितिम्मिन्ह्। जालिक मिन आयातिल्लाहो मंय्याहदिल्लाहु फहुबल मुहतदी । व मंय्युज्लिल फलन तिजद लह विलयम्मुर्शिदा ० व तहसबुहम ऐकाज्वास रक्वन नुकललिबुहम जातलयमीनि व जातिश्रमालि वकल्बुहम बासित्न जिरापेह बिलवसीदो नवितालञ्जत अलैहिंग नवल्लयत मिन्ह्म फिरास्वल मुलिञ्जत मिनुस रुअवा ० वकगालिक बजलाहुम लियतसाअलु बेन्हुमा काल काङ्नुम्मिन्द्रम कम लिबस्तुमी काल् लिबसना योमन औबअज़ यौमि। कालू स्बुकुम अअलमु विमा लावस्तुमो फब्अस् अह्दकुम बिवरिकिकुम हाजिही इलल मदीनाते

२६ पुरते

सुरेह कहफ

اَيُهُا اَرْنَىٰ طَعَامًا فَلَيَا يَتُوْمُ مِنْ قَامِنَهُ وَلَيَتَلَظَفُ وَلاَ يَشْعِرَنَ وَكُوْ اَكُوْمُ اَلْكَالَ وَلَا يَشْعِرُونَ وَلَا يَشْعِرُونَ وَلَا يَشْعِرُوا اَنْ وَعَمَا لِلْهِ حَقَّ وَلَا يَشْعِرُوا اَنْ وَعَمَا لِلْهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَة لارسِبَ اللَّهُ اَ وَكُونُ اللَّهِ عَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْلِلَةُ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

फलयन्जुर अय्युहा अज्ञका तआमन फलयातिक्म बिरिज्ञिक्मिमिन्हु वलयतललाफ वला युश्हरून बिकुम अहदा ० इन्तहुम इंय्यज़्हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदुकुम फी मिल्लितिहिम वलन तुफलिह् इजन अबदा ० वकजाबिक अअसरना अलैहिम लियअलम् अन्न वअदल्लिह इक्कुंव्य अन्तस्साअत ला रेबफीहा इज् यतनाज्ञ वनहुम अमरहुम फकाल्क् अलैहिन बुनयाना। खबुहुन अअलम् बिहिन्। कालल्लजीन गलबु अला अमरिहिम लनत्तिखजुन्न अलैहिम्मिरिजदा ०सयकूलून सलासतुर्राबिउहुम कल्बुहुम व यक्लून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमिष्वलेषि व यक्लून सब्अतुंव्य सामिनुहुम कल्बुहुमो कुर्रब्बी अअलम् विद्वहितिहिम्मा यजलमुहुम इल्ला कलील फला तुमारि फीहिम इल्ला मिराञन जाहिस्वला तस्तफ्ती फीहिम्मन्ह्रम अहदा ०

२६ सुरते وَلاَ تَعُولُنَ لِشَائُ إِنَّ فَاعِلُ ذَلِكَ عَدَّا ﴿ إِلَّا آنَ يَشَاءُ اللَّهُ وَاذْكُورُتُكُ إِذَا نَبِيبَتَ وَقُلْ عَلَى اَنْ يَهِ مِينَ رَبِّي لِأَقْرِبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۞ فَالْبِهُوْا فِي كَمْغِهِمْ ثَلْكَ مِائَةٍ سِنِيْنَ فَالْدَادُوْا تِسْعًا ۞ قَلَى اللهُ أَعْلَمُهَا لَيْ قُوا \* لَهُ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْرَرْضِ ٱبْقِيرُيه وَ ٱسْمِعُ مَالَهُ مُوفِقُ دُونِهُ مِنْ فَكِ ۖ وَلَا يُفْيِكُ فِي حُكْمَةَ آحَدًا وَاتْلُ مَا أُوْرِيَ إِلَيْكَ مِنْ حِتَابَ رَبِّكَ ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِينَةٍ \* وَلَنْ عَبَدِنْ دُونِهُ مُلَعَدُدًا ۞ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَحَ الَّذِيْنَ يَنْعُوْنَ رَبُّهُمْ بِالْعَدُوةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَتَمَّهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تَرُيدُ يزيْنَةَ الْحَيْوَةِ الْدُنْيَا ۚ وَلَا تُطِّعُمُنَ آغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِينَا فَاتَّبَعَ هَوْلُهُ वला तक्लन्न लिशेइन इन्नी फाइलुन जालिक गृदन इल्ला अंय्यशाअल्लाह् वज़्कुर्रब्बक इजा नसीत वकुल असा अंय्यहदियनि रब्बी लिअकरब मिन हाजा रशदा ० वलिबसू फी कहफिहिम सलास मिअतिन सिनीन वजदादु तिस्आ ० कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहु गृबुस्समावाति वलअजी अब्सिर बिही व असीअो मालहुम मिन दूनिही मिंव्यलिय्युंव्यला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा ० वत्लु मा उहिय इलैक मिन किताबि रिब्बको ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तिज मिन दूनिहि मुलतहदा ० वस्बिर् न्पस्क मञ्जलजीन यदउन रब्बहुम बिलगदावित वलअशिय्यी युरीद्न वज्हह वला तअदु अनाक अन्हुम तुरीद्व जिनतल ह्यातिहुनिया वला तुतिअ मन अगपलना कलबह अन जिक्रिना वताबअ हवाह

وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُكُونَ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ تَكُونَ فَكَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُ النَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَامَّ الأَحَاطِيمِ سُرَادِ ثَهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمِكَة كَالْمُهُلِ يَشْدِي الْوُجُورَة بِنْسَ الشَّمَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُؤُا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ إِنَّالًا يُضِيعُ أَجْرَمُ أَجْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَا إِنَّ لَهُ مُحَدُّثُ عَدَّتِ تَعَدُّر يُ مِنْ تَحْيَمُ الْأَثْارُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَا ورَمِنْ ذَهَبِ وَ يَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضِرًا مِنْ سُنْدُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُثَيِّعِينَ فِيهُ مَا عَكَ الْأَمَ آيَاكِ نِعُهُ النَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَقَقًا ٥ قَ اضْمِرِ لَهُ مُرَّمَّثُلًا مَّرْجُلَانِ جَعَلْنَا الْحَدِي الجَلْتَاتِ وَنَ اعْنَابِ وَحَفَفْنِهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا وَرُعًا ٥ كِلْتَا वकान अमरुहू फुरुता ० वकुलिलहक्कु मिर्व्युकुम फमन शाज फलयुजिमंव्यमन शाज फलयकफुर इन्ना अज्तदना लिज़्ज़ॉलिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। वहंय्यस्तगीस् युगासू बिमा इं कलमुह्लि यश्विल वुजूहो बिअसश्शराबो वसाअत मुर्तफका ० इन्नल्लजीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्नाला नुजीउ अज्र मन अहसन अमला ० उलाइक लहुम जन्नातु अद्नीन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युहल्लीन फीहा मिन असाविरमिन ज्हिबंब्व यलबसुन सियाबन खुज्रंम्मिन सुन्दुसिंब्व

इसतबरिकम्मुत्तिकईन फीहा अलल अराईकि। निजनस्तवाब। व हसुनत् मुरतफका ० वज़िरब लहुम्मसर्लाजुलैनी जजलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी मिन अअनाविव्वहफ्एनाहुमा बिनिखलंव्यज्ञलना बैनहुमा ज्रा ० किल्तल

२६ तुरते الْجِنَتَيْنِ انْتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ فِينَهُ شَيًّا ۚ وَفَجَزَنَا خِلْلُهُمَا نَهُوا ۚ وَكَانَ لَهُ عَبُوا فَقَالَ إِمْنَا حِيهُ وَهُوَ يُحَاوِرُو آَنَا أَعْتُرُمِنْكَ مَالَاوَ آعَنُ نَكُرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمُ لِنَفْيَهُ ۚ قَالَ مَا ٱلْحُنَّ أَنْ تَبِينَ هَٰذِهَ ٱبْدَالٌ وَمَا ٱلْحُنَّ السَّاعَة وَلَيْهُ وَلَهِن رُودَتُ إِلَى مَ بِي لَا حِل آنَ خَيْرًا أَمِنْهُ الْمُنْقَلَبًا أَقَالَ لَهُ صَاحِيهُ وَ مُوْ يُحَاوِرُهُ أَكْفُرْتَ بِالَّذِي خَلْقَكُمِن تُمَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سُولُكَ رَجِلُانُ الكِنَاهِوَالنَّهُدِينَ وَلَا أَشْرِكُ بِرِينَ أَحَلًا ۞ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللهُ لَا فَوْقَ الْإِياللَهِ ۚ إِن تَرْبِ أَنَا آقَلَ مِنْكِ مَالْأَوْدَلْدًا ۚ فَعَسَى رَفَّ أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا فِنْ جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا فِنَ النَّمَاءَ فَتَصْبَحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٥ أَن जन्ततीन आतत् अकुलहा वलम तज़िलम् मिन्ह शैअंव्य फज्जरना खिलाल्हुमा नहरा ० वकान लहू समरुन फकाल लिसाहिबिही व्हुव युहाविरुह् अना अकसरुमिन्क मालंव्यअअज्जू नफरा ० वदखल जन्नतह वहव जुलिमुल्लिनिएसही काल माअजुन्नु अन तबीद हाजिही अबदा ० वमा अजुन्नुस्साअत काइमतव्यलइरुदिद्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरिम्मन्हा मुन्कलबा ० काल लहु साहिबुहू व हुव युहाविरुह् अकफर्त बिल्लजी खलकक मिन तुराबिन सुम्म मिन्नुत्फतिन सुम्म सव्वाक रजुला ० लाकिन्ना हुवल्लाहु ख्बी वला उश्रिकु बिख्बी अहदा ० वलीला इज् दखल्त जन्नतक कुल्त माशाअल्लाहु ला कुट्यति इल्ला बिल्लाहि इन तरिन अना अकल्ल मिन्क मालंव्यवलदा ० फअसा स्बी अंय्युअतियनि खैरिमन जन्नतिक व्युरिसल अलेहा हुस्बानिमनस्समाई फ्तुस्बिह सईदन जलका

يُعْبِحُ مَا وَهَا غُورًا فَأَرْ تُسْتِطِيعُ لَهُ طُلِكُ إِن وَأَحِيظُ بِشَيْرٌ فِ فَأَصْبَحُ يُقَلِّبُ كُنَّهُ عِلْمًا ٳٮٛڡٚؾؘ؋؆ۅڝۜڂٳۅڽڐ<u>ؙۼڵ</u>ۼۯۅۺٵۅۘؽڠۏڷؙڵڵؽؾؽ۬ڷۄۨٲۺٝڔڮؠڔؽٞٲڂؠۜٵ٥ۅ لَوْتَكُنُّ لَهُ فِنَهُ يَعْدُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ٥ هُنَا لِكَ الوَاكِيَةُ للواليَقُ هُوَخُيْرُ تُوَابًاوَّخُيْرُعُقُمًّا أَ وَاضْرِبْلَهُمْ مَثَل الْحَيْوِقِ النُّنيالْكَ آوَانْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَّاةِ فَاخْتَلُطْرِهِ نَبَاتُ الْأَمْضِ فَاصَّبَهُ هَشِيُّكَانَ زُوْهُ الزِّيهُ وْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُقْتَدِّرُا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيْوِقِ الدُّنيَا وَالْبِقِيثُ الطَّخِيثُ خَيْرٌ عِنْنَ رَيْكَ تُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيَوْمَر نُسَيْرُ الْحِيالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَالِزَقُّ وَ حَتَمْ فِأَيْ فَلَقَرْنُعَادِرْمِنْهُ مِلْحَلًا ۚ وَعُرِضُوا عَلَائِكَ مَعًا لَقَدَحِنْمُ وَنَاكُمَا خِلَقَنْكُو أَوَلَ مَرَةٍ \* औ युसेबह माउहा गौरन फलन् तस्ततीअ लहु तलबा ० व उहीत बिसमरिही फअस्बह युकल्लिबु कफ्फैहि अला मा

अन्फक फीहा वहिय खावियतुन अला उरुशिहा व यक्लू यालैतनी लम अश्रिक बिरब्बी अहदा ० व लम तकुल्लह फिअतुंय्यनसुरुन्ह मिन दुनिल्लाहि वमा कान मुन्तिस्रा ० हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिलहिकको हव खैरुन सवाबंव्यखेरुन उक्बा १ वज्रित लहुम्मसलल हयातिहुनिया कमाइन अन्जलनाहु मिनस्समाइ फ़ब्तलत बिहि नबातुल अर्जि फअस्बह हशीमं तज्जहरियाह। वकानल्लाह अला कुल्लि शैइम्मुक्तदिरा ०अलमालु वलबनून जीनतुल ह्यातिहुनिया वलबाकियातुस्तालिहातु खैरुन इन्द रिबक सवाबंव्यखैरुन अमला ० व यौम नुसिय्यरुल जिबाल वतरल अर्ज बरिजतंब्व हशरनाहुम फलम नगादिर मिन्हुम अहदा० व्हरिज् अला रिब्बिक सप्फारे लकद्जिअतम्ना

20 २६ सुस्ते نَلْ زَعَمْتُوا أَنْ فَجْعَلُ لَكُوْمُوْعِدًا إِن وَ وُضِمَ الْكِتْبُ فَأَرَّى الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهُ وَيَقُولُونَ يُونِلُتَنَامَالِ هَمَّا الْكِثِ لايُهَادِرُصَغِيرَةً وَلا كَيْرَةً إلاّ المضهاو وَجِدُواْمَاعُمِنُواْحَاضِرًا وَلاَيْظَلِمُ رَبُكَ أَحِدًا في وَإِذْ قُلْمَالِلْمَلْكَ الْمِحْدُوالْأَدْمُ مَنَجَدُوْ إِلاَّ إِبْلِيْسَ عَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَعَنَ أَيْرَيْهُ أَفَتَتَّ وَدُونَ فَتَكَ وَذُرّ يُتَّكُ أَوْلِيكُا مِن دُونِ وَهُمُ لِكُوْعَدُ قُلْ يُسْ لِلْظُلِيْنَ بَدُلًا مَا أَشْهَدُ تُكُوِّ خَلْقَ السَّعْوَتِ وَالْكِرْمِينِ وَلَاخَلْنَ أَنْفُسِمْ وَمَاكَنْتُ مُتَخِفَدَ الْمُضِلِّينَ عَضُمًّا ٥ وَ يَوْمَ يَهُوْلُ نَادُوْالْسُرَكَاءِي الَّذِينَ زَعْمَتُمْ لِلَكِوْهُ وَلَلْمُ نَسْتَجِيدُوْالْمُ وَجَعْلَ الْبَيْمُ مَّوْيِقًا ﴿ وَزَا الْمُحْرِمُونَ النَّارَ فَطَانُوا آنَهُمُ مُثَوّا فِيْوُهَا وَلَمْ يَجِدُ وَاعَنَهُ مَعُولًا فَ وَ कमा खलक्नाकुम अव्यल मरीतम्बल ज्ञम्नुम अल्लन्ज्ञ्ञल लकुम्मौइदा ० व वुजिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फीकीन मिम्मा फीहि व यक्नून यावैनतना मालि हाजल किताबि ला युगदिरु सगीरतव्यला कबीरतन इल्ला अह्साहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। वला यजलिमु रब्बुक अहदा ० वङ्ग् कुल्ना लिलमलाङ्कतिस्नुदू लिआदम फसजद् इल्ला इब्लीसी कान मिनल जिन्नि फफसक अन अप्रि रिब्बिहि। अफत्तिखिजु नहु व जुरीय्यतह औलियाअ मिन दूनी वहुम लकु अदुंव्वोबिअस लिज़्ज़ॉलिमीन बदला ०मा अश्हद् त्त्तहुम ख़लकस्समावाति वलअर्जी वला खलक अन्फुसिहिम व माकुन्तु मुत्तिख्रिज़ल मुजिल्लीन अजुदा ० व यौम यक्लू नादू शुरकाईयल्लजीन ज्ञानुम फदऔहुम फलम यसस्तिजिब लहुम वज्ञालना बैनहुम्मौबिका ० व राअल्मुजरिमून न्नार फज्न्नू अल्हुम्भवाकिकहा वलम योजद अन्हा मस्रिका ० व

२६ सुरते لَقَنْ مَرَّفْنَافِي هَذَا الْعُزُانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ثَمَّى جَدَالُا وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِثُوْآ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُمَاى وَيَسْتَغْفِرُوْادَةً مُ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُ فُرِسُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْيَاتِيَهُ مُؤَلِّدَنّابُ قُبُلًا وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْأَمْشِينَ وَمُنْذِدِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذَانِ لَّقَرُوا لِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا لِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُواَ الْمِتِّي وَمَا أَنْ وُوْا هُزُوا وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِاللَّهِ رَبِّهِ فَاعْمَ صَعْمَا وَنَسِي مَا قَلَّمْتُ يَدُاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَ قُلُونِهِمْ آكِنَّةً أَنَّ يَنْعَكُوهُ وَفَي آذَاءُمُ وَقُمًّا وَلَانَ تَدُعُمُ الى الْهُمَاي فَكَنْ يَهُمَّدُوْا إِذًا أَهَدًا ٥ فَرَبُّكَ الْعَقُورُ دُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِن هُمُ يِماكسَبُوْالْعَجَّلَ لَهُمُوالْعَدَابُ بَلْ لَهُمْ مَنْوَعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُوْنِهُ مَوْئِلًا وَ लकद सर्रफना फी हाज़लकुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसिली वकानल इन्सानु अकसरशैइन जदला ० वमा मनअन्नास अंय्युअमिन् इज जाअहुमुलहुदा वयस्तिष्किरु रब्बहुम इल्ला अन तातीयहुम सुन्ततुल अव्वलीन औ यातियहुमुलअजाबु कुबुला ० वमा नुरसिलुल मुरसुलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनिज़रीन वयुजादिलुल्लज़ीन क्फर विलबातिलि लियुद् हिजू बिहील हक्क वत्तिखुजु आयाती वमा उन्जिस हुजुवा ० व मन अज़लमु मिम्मन जुविद्र विआयाति रिब्बिह फाअरज् अन्हा व निसय मा कह्मत यदाह् । इन्ता जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्तन अंय्यफकहरू व फि आजिनिहीम बकरॉ व इन तदउहुम इलल हुदा फलंय्याहतदु इज़न अबदा ० व रब्बुकल गृफूरु जुरहमृति। लवयुअ खिजुहुम बिमा कसबू लअज्जल ल्हुमुल अजाब। बल्लहुम्मौइदुल्लंय्यजिदु मिन दुनिही मौइला ० व

२६ सुरते يَلُكَ الْقُرْنَ أَهْلَكُنْهُ وَلِمَاظُكُوا وَجَعَلْنَا لِجَهْلِكِهِ وَمُوْعِلًا ۚ وَاذْقَالَ مُوسَى لِفَتْهُ لْآ أَبْرُحُ حَتَّى ٱبْلُغَ تَجْمَعُ الْبَحْرِيْنِ أَنْ أَمْضِي حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بِلَغَامَجْمَعُ بِيُنِهِمَا نَسِيَا حُوْتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَيِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۞ فَلَمَّا جَاوَزَاقًا لَ لِفَتْهُ اتِّنَا عَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفِي مَا هٰذَا نَصَبّان قَالَ أَرْبَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَيْنَ نَسِيتُ الْحُوْتُ وَمَا أَنُسْ نِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُ نُ أَنَّ أَذُكُمُ الْأَوْتَ فَالْتَحْدَ سَيِيلًهُ فِي الْيَحْرِ عَجَدًا قَالَ ذٰلِكَ مَلْكُنَا نَبِيعٌ فَارْتَكُمُ اعْلَى أَثَادِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدًا عَبْدًا افِن عِبَادِنَا أَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَيْنَهُ وِنَ أَنْ تَاعِلْمًا وَالْ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيَعُكَ عَلَى آنَ تُعَلِّمِن مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا الْ قَالَ إِنَكَ لَنَ تَسَرَّعَطِيْعَ तिल्कल कुरा अहलकनाहुम लम्मा जलमू व जअलना लिमहलिकिहिम्मौइदा ० व इज् काल मुसा लिफताहु ला अब्रहु हत्ता अब्नुगु मज्मअल्बहरैनि औ अम्िम्य हुकूबा ० फलम्मा बलगा मुज्मअ बैनिहिमा नसीया ह त्हुमा फत्तिखिज सबील्हु फिलब्हिर सरबा ० फलम्मा जावन काल लिफताह आतिना गुदाअना लकद लकीना मिन सफ़िता हाजा नसबा ० काल अस्औत इज अवैना इलस ित फइन्नी नसीतुलहूत वमा अन्सानियहु इल्लश्शैतानु अन ाज्कुरहू वत्तिखिज सबीलहु फीलबहरि अजबा ० काल गाजिक मा कुन्ना नबिंग फरतद अला आसारिहिमा क्सःः ० फवजदा अब्दिम्मन इबादिना आतैनाहु रहमतंस्मिन इंदिना वअल्लमनाह मिल्लदुन्ना इल्मा ० काल लहु मूसा हल अत्तिबिउक अला अन तुअल्लिमनि मिम्मा उल्लिम्त रुश्दा ० काल इन्नक लन

مَعِي صَدِّرًا ۞ وَكُيْفَ تَصَيْرُ عَلِي مَا لَمْ يُعْجِطُ يَهُ خَبِّمًا ۞ قَالَ سَتَجِينُ فِي إِنْ شَاءُ اللهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْمِى لَكَ آمْرًا وَ قَالَ فَإِن التَّبَعْتَ فِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْ حَيْنَ ٱحْدِيثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا أَ فَانْطَلَقَا تَحْتَى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقَهُا لِتُغْرِقَ أَعْلَمًا ۚ لَقَدُ حِنْتَ شَيًّا إِمْرًا ۞ قَالَ الْمُرَاقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مِع صَبُرًا وَقَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانَيِيتُ وَ لَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُنْمًا ۞ فَانْطَلُقًا حَتِّ إِذَا لَقِياعُلُمَّا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً يَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ حِثْتَ شَيًّا نُحُرُّا قَالَ ٱلمُأْقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي مَبْرًا وَقَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ ثَنَّ بَعَدَهَا فَلَا تُصْحِبُنِي قَدُ بِكَفْتَ مِن لَدُنْ عُذُرًا وَفَا فَطَلْقًا حَتَّ إِذَا أَتَيا तस्ततीञ मइय सबरा ० व कैफ तस्बिरु अला मा लम तृहित बिही खुबरा ० काल सताजिदुनी इनशाअल्लाह साबिरंव्य ला आसी लक अमरा ०काल फइनित्तबअतिनी फुला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक भिंह जुकरा ० फुनुतलका हत्ता इजारिकबा फीस्सफीनित खरकहा। काल अख़रक्तहा लितुगरिक अहलहा लकद जिअत शैअन इमरा ० काल अलम अकुल इन्नक लन तस्ततीअ मझ्य सन्ना ० काल ला तुअखिज्नी बिमा नसीतु व ला तुरहिक्नी मिन असी उसा ० फनतलक्का हत्ता इजा लकीया गुलामन फकतलह काल अकतल्त नफ्सनन जिंक्यतम्बीगैरि निपसो लकद जिअत शैअनुकरा ० काल अलम अञ्चलक इन्नक लन तसततीञ्च मझ्य सब्रा ० काल इन सञल्तुक अन शैइम्बअदहा फला तुसाहिनी कद बल्प्त मिल्ल्दुन्नी उज्रा ० फन्तलका हत्ता इगा अतया

آمُلُ قَرْيَةُ اسْتُطْعَمَا آهَلَمَا فَ اَبْنَ النَّ يُصَيِّعُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِلَارًا يُرْدِيُهُ أَن يَّنْفَضَ فَاقَالُمُهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخْذَتَ عَلَيْهِ الْجُوْانِ قَالَ هَذَا فِهَا فَكَانَتُ بَيْنِكَ سَانَتِهُكَ بِهَ أُونَ فَي الْجَعْرِ فَارَدَّتُ أَنْ اَعِيْبُهَا وَكَانَ وَمَا آءَهُمُ مَلِكُ يَانَتُ لِسَلْكِينَ يَعْمَلُونَ فَي الْجَعْرِ فَارَدَّتُ أَنْ اَعْمَدُمُ وَمِنْ فِي وَمَا آءَهُمُ مَلِكُ يَالْحُدُنُ لِسَلْكِينَ يَعْمَلُونَ فَي الْجَعْرِ فَارَدَّتُ أَنْ الْعُلْمُ وَكَانَ وَمَا الْفَالْمُ وَكَانَ الْمُواهُ مُؤْمِنَ فِي وَمَا آءَهُمُ مَلِكُ يَالَّونُ لَكُوانَ وَمَا الْعَلَامُ فَالْمُولُومُ وَمِنَا فَي وَحَمْلِهُ وَكُلْمَ اللَّهُ الْمُولُومُ وَمِنْ فَي فَحَشِينًا أَنْ يُرْفِقُهُما طُغْيَا نَا وَكُفْرُافُ فَارَدُنَا آنَ يُبُولِ لَهُمَا رَبُّهُمَا حَبْرُافِينَةُ وَكَانَ خَتَهُ كَانُولُهُمَا الْمُولِينَةُ وَكَانَ خَتَهُ كَانُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

अहल क्रयित निस्ततअमा अहलहा फअबव अंय्युज्यीफु हुमा फवजदा फीहा जिदारंय्युरिद् अंय्यनकर्ज़ फअकामहु। काल लविशिअत लत्तखजत अलैहि अजरा ०काल हाजा फिराकु बैनी व बैनिक सउनिब्बिउक बितावीलि मालम तस्तित्युअलैहि सब्रा० अम्मससफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिलबहरि फअरत्तु अन अईयबहा वकान वरॉअ हुम्मलिकुंय्या खुजु कुल्ल सफीनितन गसबा ० वअम्माल गुलामु फकान अबवाहु मुअमिनैनी फखशीना अंय्युरहिकहुमा तुग्यानंव्वकुफरा ० फअरदना इंय्युब्दि लहुमा ख्वाहमा खेरिम्मनहु ज्कातंव्य अकरब रहुमा ० व अम्मल जिदार फकान लिगुलामैनी यतीमैनि फिल मदीनित वकान तहतह कन्जुल्लहुमा व कान अबहुमा सालिहा फअराद रख्वुक अंय्यब्लुगा अशुद्द हुमा वयस्तख्रिजा कन्जहुमा

२६ सुरते مِن زَيْكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ آمَرِي ذَلِكَ تَاوِيلُ مَا لَوَتُ وَمَا فَعَلَيْهُ وَمَبْرَاكُ وَيَسْعَلُونِكِ عَن ذِي الْعُهُنَانِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُومِنهُ وَكُمُا وَاللَّاكُنَّالَهُ فِ الْأَرْضِ وَاللَّيْنَهُ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مِن كُلِّ مَعْ رَبَّ النَّمْسِ وَجَدَهَاتَعُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِنْدُهَا قُومًاهُ قُلْنَا يِذَا الْقَرْنَيْنِ الْمَاآن تُعَنَّبُ وَإِمَّا آنَ تَتَّوْنَ فِيهِ مُحْسَدًا ٥ قَالَ آنَّا مَنْ طَلِمَ فَتُوفَ نُعَيِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُ إلى رَيْهِ فَيُعَذِّبُهُ عَنَا أَبَاتُكُوا وَإِنَّا مُنَّامِنَ وَعَلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءُ الْحُسُنَى وَسَنُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَا لِيُسُرِّا فَ وَالْتَعَسِيرُا فَ حَتَّ إِذَا لِلْعَمَظِيمَ الشَّعْسِ وَجَلَ هَا تَظْلَعُ عَل وَيْم لْمُخِعَلْ لَهُمْرِن دُونِهَا سِنْرًا فَكَنْ إِكَ وَقَدَا كَطَانا مَا لَكَ يَهِ خُبُرًا ۞ نَعُرَّ أَتَبُهُ रहमतंग्मिरंब्यक वसा फजल्तुह् अन अग्रि। जालिक तावीलु मालम तस्तिअअलैहि सबरा ० वयस्अलूनक अन ज़िलकरनैनि। कुल सअल्लू अलैकुम मिन्हु ज़िकरा ० इन्नामक्कन्ना लहु फिलअर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शेइन सबबा ० फअत्बअ सबबा ० हत्ता इजा बलग मिश्रवश्शम्सी वजदहा तग्रुबु फी अैनि हिमअतिंव्य वजद इन्दहा कौमा। कुल्ना याजलकरनैनि इम्मा अन तुअञ्जिब व इम्मा अन तत्तिखिज फीहिम हसना ० काल अम्मा मिन जलम फसौफ नुअज़्ज़िब्ह सुम्म युद्ध इला रिब्बही फुयुअप्लिबुह अज़ाबन्नुका ० व अम्मा मन जामन व अमिल सालिहन फलह जजाअल हुस्ना व सनकुल लह मिन अम्रिना युद्धा ० सुम्म अतब्अ सबबा **ः इता इजः बलग् मत्लिअश्शमिस वजदहा** 

सुरह कहफ سَبِيا حَتَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَلَ مِن دُونِهَا قَوْمًا لا يكادُون يَفْقَهُونَ قَوُلًا ۚ قَالُوا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوْبَهُ وَمَاجُوبَ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْمَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خُرِجًا عَكَ أَنْ تَجْعَلُ بَيْنَا وَبِينَا مُسِدًّا ۞ قَالَ مَا تُكُنِّي فِيهِمَ يَنْ خَيْرُفَاعِينُونِ فَي نَوْقَةٍ أَجْعَلْ بَيْ مَكُونَ بَيْنَكُورًا مَا الْوَفِي وَبَرَالْحَلِيدِ حَتَّ لذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُواْ حَتَّى إِذَاجِعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ اتَّوْنَ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٥ فَمَا اسْطَاعُوا آن يَظْهُرُولُاوَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ٥ قَالَ هَلْمَا رَحْمَةُ مِنْ مِنْ إِنَّ فَإِذَا جَاءَ وَعُلَّمَ إِنَّ جَعَلَهُ دَكَّاءٌ وَكَانَ وَعُدُونَ فَأَحْقًا وَتُرَكُنَا لَبَعْنَهُمُ يُوْمَنِينَ نَبُونِهُ فِي بَعْضِ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ، فَجَبَعْنَهُ مُرَعَعًا فَ قَ तत्लुउ अला कौमिल्लमनजअल्ल्हुम मिन दूनिहासितरा ० कजालिको वकद अहत्ता बिना लदैही खुबरा ० सुम्म अत्बंज सबबा ० हत्ता इज् बलग बैनस्सहैनि वजद मिन द्निहिमा कौमल्ला यकादून यपकहून कौला ० कालू याजुलकरनैनि इन्न याजुज व माजुज मुफ्सिदुन फिल अर्जि फहल् नज्अलु लक खर्जन अला अन तज्अल बैनना व बैनहुम सद्दा ० काल मा मक्कन्नी फीहि रब्बी खैरुन फुअईनू नी बिक्व्यतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम खुमा ० आतुनी जुबरल हदीदो हत्ता इजा सावा बैनस्सदफैनि कालन्फुखु। हत्ता इजा जअल्हु नारन काल आतूनी उफरिग् अलैहि कितरा ० फमस्ताञ् अय्युज़्हरुहु वमस्तताञ्जू लहु नक्बा ० काल हाजा रहमतुम्मिरब्बी फइजा जाअ वअदु रब्बी जअल्हु दक्काअ वकान वअदुरब्धी हक्का० वतरवना बअज्हुम यौमङ्जिय्यम्ज

फि बज्रिन् वनुफिख फिस्सूरि फजमञ्जाह्म जमआंव ० वजरूना जहन्नम योमहिजिल्लिकाफिरीन अर्जा ० निल्लजीन कानत् अअयुनुहुम फी गिताइन अन जिक्री व कान् ला यस्ततीउन सम्आ ० अ-फ-हिसबल्लजी-न कफ्ठ अंय्यत्तिख्न ईबादी मिन दूनी औलियाअ, इना अअतद्ना जहन्नम लिल्काफिरीन नुजुला ० कुल् हल् नुनिब्बउकुम् बिल्-अख्सरीन अञ्गाला ० अल्लजीन जल्ल सञ्ज्युहुम फिल ह्यातिहुनया व हुम यह्सबून अन्नहुम युह्सिन्न सुन्आ० उलाइ कल्लजी न कफ्ठ बिआयाति रिब्बहिम् व लिकाइही फहबितत् अञ्गालुहुम् फला नुकीमु लहुन् यौमल् कियामित वज्ना ० जालिक जजाउहुम् जहन्नमु बिमा कफ्ठ वत्त खुज् आयाती व كَانَ الْبَحْرُ مِنَ اذَّا لِكُلْبَ مِنْ لَنَوْمَ الْبَحْرُقَبُلُ آنَ تَنْفَدَ كُلِمْتُ رَبِي وَلَوَ حِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا فَكُلْ النَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْلِي إِنَّ ٱنَّمَا اللَّكُ عُمْ اللهُ وَاحِدٌ \* فَعَنْكَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِعًا وَلاَيْشِ كُ بعادة رَبِيَة أَحَدُانَ

ठसुली हुजुवा ० इन्तल्लजीन आमनू व अमिनुस्सॉलिहाति कानत् लहुम् जन्नातुल् फिरदौसि नुजुला ० खालिदीन फीहा ला यगुन अन्हा हिवला ० कुल लो कानल् बह्रूरू मिदादिल्लकिलमाति रब्बी लनिफदल्बह्ठ कब्ल अन् तन्फद किलमातु रब्बी व लो जिअना बिमिस्लिही मददा ० कुल इन्तमा अना बश्चरुम मिस्लुकुम् युहा इलय्य अन्तमा इलाहुकुम इलाहुंक्वाहिदून् फमन कान यर्जू लिकाअ रिब्बही फलयअमल् अमलन सॉलिहंक्वला युश्विक बिईबादित रिब्बही अहदा ०

# कोई काम दुशवार हो जाने के वक्त की दुआ

कोई काम दुशवार हो जाए (या कोई मुशकील आन पढे) तो ये दुआ पढ़े.

जिल्लाहुम्मा ला सहल इल्ला मा जञ्जलतह सहलवंव अनता तजअनुल हुजन सहलन इजा शिअता ०

## सूरेह स्प्दा

ب والله الزَّعْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

अलिफ् लाम् मीम ० तन्जीलुल् किताबि ला रेब फीहि मिर्रिब्बल् आलमीन ० अम् यक्ल्न्परतराहु बल् हुवल हक्कु मिरिब्बक लितुन्जिर कौमम्मा अताहुम मिन् नजीरिम्मन कृष्टिलक लअ्ल्लहुम यहतदून ० अल्लहुल्लजी खलकस्समाताति वलअर्ज वमा बैनहुमा फी सित्तित अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल् अर्शि मा लकुम मिन् दुनिही मिव्विलिय्यंव्यला शफीईन, अफला ततज्वकरुन ० युदिब्बरुल अप्र मिनस्समाई इल्ल् अर्जि सुम्-म यञ्कु इलेहि फी यौमिन् का-न मिकदारुह अल्-फ स-नितम्-मिम्मा तजुदद्न ० जालि-क जालिमुल-गैबि वश्राहा-दित्व अजीजुर्-रहीम ० अल्लजी अहस-न कुल्-ल

सरेह सञ्च جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مَنَاءٍ مُعِيْنِ أَنْعُ سَوْلَهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن زُوْجِهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّهُمُ وَالْأَصِارُ وَالْأَفِى لَا قَلِيلُوْ مَا تَشَكِّرُونَ فِي وَقَالُواْ وَإِذَا صَلَّانَا فِي الرَّضِ وَإِنَّا لِفِي خَالِي جَدِيدٍ وْ بَلْ مُعْ مِلِقَاتِي رَيْهِمْ كُونُ وَنَ قُلْ يَتُوَفِّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُونُوَّ الْيَانِي وَكُلَّ بِكُونُوَّ الْيَكُمُ كُرْجَعُونَ فَوَلَوْ تَكُرِي إِدْ الْمُجْرِمُونَ عَاكِسُوارُءُ وسِهِمَ عِنْكَ رَبِّهِمْ أَرْبَنَا أَبْصَرُنا وسَهِعنا فَارْجِعنا تَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۞ وَلَوُشِهُنا لَا تَلْمِنَا كُلُّ تَغْسِ هُلْ مِهَا وَلَكِنْ عَلَّى الْقَوْلُ مِنْيُ لَامْنَا ثَنَّ جَهَدُونِ الْحِنَّةِ وَالْتَاسِ أَجْمُونِينَ ۞ فَذُوثُوا السِّينُو لِقُلَّا يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۗ إِنَّا لَسِينَكُمْ وَذُوثُوا सुम्म ज-अ-ल नस्-ल्हु भिन् सुला-लितम् भिम्मा-इम-महीन ० सुम्म सव्वाहु व न-फ-ख फीहि मिर्लिहिही व ज्-अ-ल लकुमुस्-सम्-अ वल्-अब्सा-र वल्-अप्इ-द-त क्लीलम्-मा तश्कुरून ०व कालू अ-इजा जलला फिल्अर्जि अ-इन्ता लफी ख़ल्किन् जदीदिन्, बल् हुम् बिलिका-इ रिब्बिहिम् काफिसन ० कुल् य-तवप्फाकुम् म्-लकुल्-मौतिल्लजी वुक्कि-ल बिकुम् सुम्-म इला रिब्बकुम तुर्जअून ० व लौ तरा इजिल्-मुजि़म्-न नाकिस् रुऊसिहिम् अन-द रिबहिम्, रब्बना अब्तर्ना व समिअना फर्जिअना न्ज्मल् सालिहन् इन्ता मुकिनून ० व लौ शिज्ना लजातेना कुल्-ल निपसन् हुदाहा व लाकिन् हक्कल्-कौलु मिन्ती ल-अम्-लअन्-न जहन्त-म मिनल्-जिन्ति वन्तासि अज्मुओन ० फुजुकू बिमा नसीतुम् लिका-अ यौभिकुम् हाजा इन्ना नसीनाकुम व जुक

२६ सरते عَنَابَ الْخُلِي بِمَا كُنُتُمْ تَغِمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الَّذِينَ إِذَا أَجُرِكُوا ۦۿٵڂڗ۠ۏٳڛؙڿٙڰ١ۅٞڛڿؘٷٳ**ۑڂؠؙ**ۑۯؾۿۭۅؘۿۄ۫ڒڮۺؿٞڴؠۯۅؗ؈ۜٛۧؾۜڿٵڰ۬ڿۘٷڰۿ عَنِ الْمَضَاجِحِ يَدْعُونَ مَرَ أَكُمُ خُوفًا وُطَمَعًا ۖ وَمِمَّا مَرَوَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ٥ فَلاتَعْلَهُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُ وَمِنْ فَرَوْ اعْيُنْ جَزَّاء بُما كَانُوْ الْعَمَانُونَ الْفَشَ كُنْ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوْنَ أَمَّا الَّذِيْنِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الطياحي فَلَهُ مُحِدِثُ الْمَاوِي ثُرُ لَا يُمَاكَانُولِيعُمَلُونَ ٥ وَأَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَمُمُ النَّارُكُلُمَا ٓ ازَادُوۡ آ اَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوْ فِيهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوا عَدَابَ النَّالِ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنَوْيِقَامُ مِنَ الْعَنَّ الْعِنَابِ الْأَدْنَ دُونَ الْعَذَاب अ्जाबल्-खुल्दि बिमा कुन्तुम् तअ्मलून ० इन्नमा युअ्मिन् बिआयातिनल्लजी-न इजा जुविकरु बिहा खुरू सुज्जदंव्-व सब्बह् बिहम्दि रिब्बिहम् व हुम् ला यस्तिविबलन ० तत-जाफा जुनुबुहुम् अनिल्-मजाजिक्षि यद्व-न रब्बहुम् ष्रौफंव्व-त-मअंव्व मिम्मा रज़क्नाहुम् युन्फ़िकून ० फला तअलमु नपसुम्-मा उख्फि-य लहुम् मिन् कुरीत अअ्युनिन्, ज्जा-अम् बिमा कान् यअममलून ० अ-फ-मन् का-न मुअ्मिनन् कमन् का-न फ्रिक्न्, ला यस्तवन ० अम्मल्लजी-न आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ-लहुम् जन्नातुल्-मञ्ज्वा नुजुलम् बिमा कान् यञ्जमल्न ०

अम्मल्लेजी-न फ-सँकू फ-मअवाहुमुन्नारु, कुल-लमा अरादू अंय्याख्ररुजू मिन्हा उईदू फीहा व की-ल लहुम् जुकू अजाबन्नारिल्लेजी कुन्तुम् बिही तुकिन्ज़िबून ० व ल-नुजीकुन्नहम् मिनल अजाबिल- अदना दुनलअजाबिल

२६ सुरत الك يُرك مُ المَا يَرْج عُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِنْ وَكِرْبِ إِلْتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا النَّامِنَ الْمُحْرِعِدُنَّ مُنْتِكِمُونَ أَوْلَقَلُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَلَا يَتُكُنُ فْ مِنْ يَوْمِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُنَّا يَ لِبَنِّي إِسْرًا وَيُلَ أَوْجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِغَةً يَمْنُ وْنَ بِهَمْرِنَا لَمُنَاحَبَرُوْ الْوَكَانُوْلِ إِيْرِنَا يُوْقِئُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفُولُ بَيْنَهُ مِيُومُ الْقِيمَةِ فِيهَا كَانُوْافِيهِ يَخْتَلِعُونَ ٥ أَوْلَمْ يَهْ لِهُوْكُمُ أَهْلُكُنَّا مِنْ قَيْلِهِمُ مِّنَ الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ أَفَلًا يُسْمَعُونُ ۞ أَوْلُمْ يَرُوا أَنَّا لَسُونُ الْمَاءَ إِلَى الْأَمْضِ الْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِه نَى رِعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْدُسُهُوْ أَفَلَا يُبْصِرُ وَنَ۞ وَيَعُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا अक्बरि लअल्लहम् यर्जिउन ० व मन अज्लम् मिम्मन् जुिक्क-र विआयाति रिब्बही सुम्-म अअ्र-ज अन्हा, इन्ता मिनल् मुज़िमी-न मुन्तिक्मून ० व ल-कृद् आतैना मुसल्-किता-ब फला तकुन् फी मिर्यतिम् मिल्लिका-इही व जअल्लाहु हुदल् लि-बनी इसाईल ० व जअल्ला मिन्हुम् अ-इम्मतंय्-यह्दू-न बिअम्रिना लम्मा स-बरू, व कानु बिआयातिना यूकिनून ० इन्-न रब्ब-क हु-व यिपसलु बैनहुम् यौमल्-कियामित फीमा कान् फीहि यख्तिलिफून ० अ-व लम् यहिद ल्हुम् कम् अहलक्ना गिन् किब्लिहिम् मिनल्-कुरूनि यम्शू-न फी मसाकिनिहिम्, इन्-न फी जालि-क लआयातिन्, अ-फला यस्मउन ० अ-व लम् यरौ अन्ना नुसूकुल्-मा-अइलल्-अर्ज़िल्-जुरुज़ि फनुष्ट्रिणु बिही जर्अन् तअ्कुलु मिन्हु अन्आमुहुम् व अन्फुसुहुम्, अ-फला युब्सिलन ० व यक्तू-न मता

الْفَتُحُرِانَ كُنْتُمُولِي وَيُنَ وَقُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الْوَيْنَ كَفِهُ وَالْمُهَامُمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الْوَيْنَ كَفِهُ وَالْمَعُ الْمُعَلِّمُ الْمُتَظِرُونَ وَ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ الْمُثَمَّ مُنْتَظِرُونَ وَ وَلَاهُمْ مُنْتَظِرُونَ وَ وَلَاهُمْ مُنْتَظِرُونَ وَ وَالْمَعْ مُنْتَظِرُونَ وَ وَلَاهُمْ مُنْتَظِرُونَ وَ وَلَاهُمْ مُنْتَظِرُونَ وَ وَالْمُعْ مُنْتَظِرُ وَالْمَا اللَّهُ مُنْتَظِرُ وَالْمُعْ مُنْتَظِرُ وَاللَّهُ مُنْتُظِرُ وَاللَّهُ مُنْتَظِرُ وَاللَّهُ مُنْتُطِرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

हाज़ल्-फ़र्व्हु इन् कुन्तुम् सादिकीन ० कुल यौमल्-फ़रिंह ला यन्फ़ज़ल्लज़ी-न क-फ़र्क्ष ईमानुहुम् व ला हुम् युन्ज़रून ० फ-अज़्रिज् अन्हुम् वन्तज़िर् इन्नहुम् मुन्तज़िरून ०

### चार करोड नेकियां

हज़रत तमीमवारी रिज़. से रिवायत है के हुज़ुर पाक स ने फर्माया के जो शुख्स इन चार कलमात को दस मर्तबा कहे तो इस के लिए चार करोड़ नेकियां लिख दी जाती है.

أَشْهَدُانُ لَآالِهُ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشْرِيكُ لَهُ الْهُا وَاحِدًا أَحَدُا صَمَدُالتَّمْ يَتَخِدُ مَاحِبَةً وَلاَ وَلَدُا وَلَمَّ يَكُنُّ لَهُ كُفُوا آخُدُهُ

अशह्दु अंल्लाइलाहा इल्ललाहु वाहदहु ला शरीक लहु इलाहंट्याहिदन अहदन समदल्लम यत्तिखज साहिबतंट्यला वलदंट्यलम यकुल्लहु कुफुवन अहद ०

(मुसनदे अहसद, तिर्मीज़ी)

अह्सैनाहु फी इगामिम्-मुबीन ० वित्रव् लहुम् म-सलन् अस्हा**बल्-क्र्-य**ित <sup>ग</sup> इज् जा-अहल्-मुर्-सलून ० इज् अस्सला इलेहिमुलैनि फ-क्ज़्ज़्हुमा फ-अज़्ज़्ज़ा विसालिसिन्। फ्कालू इन्ना इलेकुम् मुस्सलून ० कालू मा अन्तुम् इल्ला ब-शरुम-मिस्तुना व मा अन्जूलर-हमानु मिन शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला ताकेज़बून ० कालू ख्बुना यअलमु इन्ता इलेकुम् ल-मुर्-सलून ० व मा अलेना इल्लल्-बलागुल-मुबीन ० कालू इन्ना त-तय्यर्ना विकुम् ल-इल्लम् तन्तह् ल-न्रजुम्नकुम् व ल-यमस्तनकुम् मिन्ना अज़ाबुन् अलीम ० कालू तॉईरुकुम् म-अकुम् अ-इन् जुिक्कर्तुम्, बल् अन्तुम् कौमुम्-मुसिरफून ० व जा-अ मिन् अक्सल्-मदीनित रजुलुंय्-यस्जा. काल- या कौमित्तविज्ल्-मुर्-सलीन इत्ताबिड़ मल्ला यस्अलुकुम अञ्च्यहुम मुह्तदून ० व मा लि-य ला अअबुदुल्लजी फ-त-स्ती व इलैहि

२६ सुरते تُوجَعُونَ ٥ ءَ أَتَكُونُ مِنْ دُونِهَ الْهَةَ إِنْ يُرُدُنِ الرَّحُمْنُ بِثُمْ لَا ثُغْنِي عَنْ شَعَاعَتُهُ مُشَيًّا وَلَا يُنْقِدُونِ إِنَّ إِذًا لَنِينٌ صَلَلٍ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ٥ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ لِلْيُتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ مَاغَفَرُ لِيْ مَانِ وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُكْرِمِينَ ٢ وَمَا آنْزَلْنَاعَكَ قَوْمِهِ مِنْ بَعَلَى وَمِنْ جُنْهِ مِنْ السَّمَاءَ وَ مَاكُنَّا مُنْزِلِينَ وَ إِنْ كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَالْحِدَةً فَاذَا هُمْ خَامِلُونَ ٥ يُحَمَّرةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَالْتِيهِمْ فِينَ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُذِ ، وَنَ الْفَرِيرُوا كَفَرَ آهُلَكُنَا قَبُلَهُ مُنْ الْقُرُونِ الْمُدُ النَّهِمُ الاَيْرْجِعُونَ ٥ وَإِنْ كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا فَحُضَرُونَ ٥ وَايَةً لَهُ وُ إِلَا مُنْ الْمُنْيَةُ الْحَيْنَا وَآخَرَجَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنهُ तुर्जञन ० अ-अत्तिखिजु मिन् दुनिही आलि-हतन् इंय्युरिद्-निर्-रहमानु बिजुरिल्-ला तुरिन अन्नी शफा-अतुहुम् शैअव्य ला युन्किजुन ० इन्ही इज़ल्-लफ्ही ज़लालिम्-मुबीन ० इनी आमन्तु बिरिब्बकुम् फुसएन् ० कीलद्खुलिल्-जन्न-त् का-ल यालै-त कौमी यअलमून ० बिमा ग्-फ्-र ली रब्बी व ज-अ-लनी मिनल्-मुक्रमीन ० व मा अन्ज़ल्ना अला कौमिही मिम्बअ्दिही मिन जुन्दिम्-मिनस्समा-इ व मा कुन्ना मुनिज़लीन ० इन् कानत् इल्ला सै-हतंव्वाहि-दतन् फ-इजा हुम् खामिदुन ० या हस्-रतन् अलल्-इबादि, मा यअ्तीहिम् मिर्-रसूलिन् इल्ला कान् बिही यस्तिह्ज्ऊन ० अलम् यरौ कम् अह्लक्ना क्ब्ल्हुम् मिनल्-कुरूनि अन्तहुम् इलैहिम् ला यर्जिउन् ० व इन् कुल्लुल्-लम्मा जमीउल-लदैना मुह्जसन ० व आ-यतुल् लहुमुल्-अर्जुल्-मै-ततु अह्यैनाहा व अख्ररज्ना मिन्हा

२६ तुरते يَاكُانُنَ ٥ وَجَعَلْنَافِيهَا جَنَّتِ مِنْ نَجِيْلِ وَأَعْنَابِ فَ فَجَرْنَا فِيهَامِنَ الْعُوْنِ لِيَاكُلُوا مِن تَعَمِي فَهَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشُكُرُونَ ٥ سُيْخِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنْ وَاجَ كُلَهَا مِمَّا تُنْبُتُ الْأَنْ صُ وَمِنَ أَنْفُوهُ وَمِمَّالًا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِيهُ لَهُمُ الَّيْلُ \* نَسُلَحُ مِنْهُ النَّهَا وَفَاذًا هُمُمُّظُلِمُونَ ۗ وَ الشَّفْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَٰ لِكَ تَعَيَّى بِمُ الْعَرِيْرِ الْعَلِيْمِ ٥ وَالْقَصَرَ قَدَّرُنهُ مَنَاذِلُ حَتْاعًا دَّكَالْعُرْجُونِ الْقَرِيْمِ وَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَّا أَنْ تُكُرِيكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَائِقُ النَّهُ الرُّوكُلُ فِي فَلَكِ يَشْبَحُونَ ٥ وَ أَيَّ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا دُرِيَّتُمَ وَ الْفُلْكِ الْمَثْحُون ن وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَزَبُونَ وَإِن كَثَا نَعُرُونُهُ وَكُومَ مِنْحُ हब्बन् फिमन्हु यअ्कुलून ० व-जअल्ला फीहा जन्तातिम् मिन् नखीलिव्-व अअनाबिव-व फुज्जस्ना फीहा मिनल्-उयुन ० लि-यज्कुलू मिन् स-मरिही व मा अमिलतृह ऐदीहिम् अ-फ्ला यश्कुलन ० सुब्हानल्लजी ख-लक्ल्-अज़्वा-ज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल्-अर्जु व मिन् अन्फुसिहिम् व मिम्मा ला यअ्लम्न ० व आ-यतुल् ल्ह्मुल्लेल् नस्-ल्ख् मिन्हुन्नहा-र फ-इजा हुम् मुज़्लिमून ० वश्शम्सु तज्री लिमुस्त-करिल्-लहा. जालि-क तक्दीरुल् अजीजिल्-अलीम वल्क-म-र क्दरनाहु मनाजि-ल हत्ता आ-द कल्- उर्जूनिल्-क्दीम ० लश्शम्सु यम्बगी लहा अन् तुद्रिकल् क-म-र व लल्लेलु साबिकुन्-नहारि, व कुल्लुन् फी फ-लिकेय्-यस्बहुन ० व आ-यतुल्-लहुम् अन्ता हमल्ला जुल्यि-तहुम् फिल्-फुल्किल्-मश्हून ० व खलक्ना लहुम् मिम्-मिलिही मा यस्कबून ० व इन्न-शञ् नुशिवहुम् फला

२६ सुस्ते المُمُولاهُمُ يَتَقَدُّونَ فَ إِلاَرِحَمَةً مِنَا وَمَتَاعًا اللَّهِ عِنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَاتَّتُوا مَا بَيْنَ آينْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيمُ مِنَ أَيْهِ مِنَ أَيْتِ ُرَيِّهِمُ **الْا**كَافُوَاعَنْهَامُعْمِعِنِيْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُوْأَنْفِقُوْ امِنَّارَدَ قَامُوْ اللهُ ' قَالَ الَّذِينَ كُفَرُوْ اللَّذِينَ امْنُوا آنطُعِمُ مَنْ لَوْيَشَاءُ اللَّهُ أَظَعَمَهُ \* إِنْ آنَ تَمُدُ الَّافْ ضَللٍ مُبِينٍ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَ الْوَعْدُ إِنَّ كُنْتُوۡصٰدِ وَبْنَ ۞ مَايُنْظُرُونَ ﴾ الْاصَيْحَةُ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمْ يَخِضِهُونَ اللَّهِ مَا يَضِعُونَ تَوْصِيَّةً وَلَا إِلَّى آهَلِهِمْ يَرِجِعُونَ ۚ وَ نُفِحَ فِي الضُّوٰرِ فَاذَاهُمْ مِنَ الْكِجْدَافِ الْفَارَكِيمْ يَنْسِلُون قَالُوالِويُلِكَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا شَفْهُ الْمَاوَعَدَ الْرَحْمُنُ وَصَدَقَ सरी-ख लहुम् व ला हुम् युन्कजुन ० इल्ला रह्म-तम् मिन्ना व मताअन् इला हीन ०व इजा की-ल लहुमुत्तकू मा बै-न ऐदीकुम् व मा खल्फकुम् लअल्लकुम् तुर्हमून ० व मा तअ्तीहिम् मिन् आ-यतिम् मिन् आयाति रिब्बिहिम् इल्ला कानू अन्हा मुअ्रिज़ीन ० व इजा की-ल ल्हम् अन्फिक् मिम्मा र-ज्-ककुमुल्लाह् कालल्ल्जी-न कफ़ल लिल्ली-न आमन् अ-नुत्अमु मल्लौ यशाउल्ल्ह अत्-अ-महू इन् अन्तुम् इल्ला फी जुलालिम्- मुबीन ० व यक्लू-न मता हाज़ल वअदु इन् कुन्तुम् सादिकीन ० मा यन्जुरू-न इल्ला सै-हतंव्-वाहि-दतन् तञ्खुजुहुम् व हुम् ्यिखिस्सिमृन ० फला यस्ततीउ-न तौसि-यतंव्-व ला इला अहिलहिम् यर्जिउन ०व नुफिख फिस्सूरि फ-इजा हुम् ्मिनल्-अञ्चासि इला रिब्बहिम् यन्सिलून ० काल् या वैलना ाम्मब-अ-सना मिम-मरकदिना " हाजा मा व-अ-दर्रहमान

२६ सरते الْمُرْسَلُونَ ۞ إِنْكَانَتِ الْأَصَيْحَةُ وَلِحِنَّا فَإِذَا هُمُرَيِّيةٌ لَى يَنَاهُمُ صَرُونَ فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَعُ نَفْسُ شَيًّا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّامَا كُنْدُوْتَعُمَلُوْنَ ۞ إِنَّ أَصْلَى الْجَيَّةِ إِلَيْمُ فَى شَعْلِ لَكِيهُونَ ٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلِي عَلَمَ الْوَسَ آوَكِ مُعَكِّدُونَ ٥ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَ \* وَلَهُمْ مِنَا يَدَعُونَ ٥ سَلَقٌ فَوَلَا مِنْ زَبِ رَحِيْمِ وَامْتَارُواالْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الْوَاعْمَدُ إِلَيْكُمْ لِينِيَّ أَدْمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَّ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوْمُنِينُ أَ وَأَنِ اعْبُدُونِيَ آهَانَا صِرَاطُ مُسْتَقِيدٌ وَلَقَدُ أَصَلُ مِنْكُمُ جِيِلَاكَيْرُا الْفَلَوَ تُلُونُوا تَعْقِلُونَ فَانِهِ جَمَدَةُ الْتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُ وْنَ اِصَاؤَهَا الْيَوْمَرَ مَا كُنْتُهُ رَتَكُفُّ وُرَكِ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٓ ٱفْوَاهِمْ وَتُكْلِمُنَا ٱلْيَهِيْمُ व स-दक्न्-मुरसलून ० इन् कानत् इल्ला सै-हतंव्वाहि-दतन् फ-इजा हुम् जमीज़ल्लदैना मुहज़्सन ० फलयौ-म ला तुर्लमु नपसुन् शैअव्व ला तुज्जी-न इल्ला मा कुन्तुम् तअमलून ० इन्-न अस्हाबल्-जन्नतिल्-यौ-म फी शुगुलिन् फाकिहून ० हुम् व अज़्वाजुहुम् फी ज़िलालिन् अलल्-अराइकि मुलाकिकन ० लहुम् फीहा फाकि-हतुव्-व लहुम् मा यद्-दज़्न ० सलामुन्, कौलम् मिरिब्बर्-रहीम ० वम्ताजुल्-यौ-म अय्युह्न् मुज्रिमून ० अलम् अज्रहद् इलैकुम् या बनी आद-म अल्ला तअ्बुदुश्शेता-न इन्नह् लकुम् अदुव्युम्-मुबीन ० व अनिअ्बुद्नी, हाजा सिरातुम् मुस्तकीम ० व ल-कद् अज़्लू-ल मिन्कुम् जिबिल्लन् कसीरन्, अ-फलम् तकुनु तअ्किलून ० हाजिही जहन्तमुल्लती कुन्तुम् तू-अदून ० इस्लोहल्-यौ-म बिमा कुन्तुम् तक्फुरून ० अलयौ-म निष्टित्मु अला अपनाहिहिम् व तुकल्लिमुना ऐदीहिम्

२६ सुरतें وَتَثْهُدُ ٱلْحُلُهُمْ عَاكَانُوْ أَيَلْيِ بُونَ ٥ وَ لَوْنَشَاءُ لَطَهُ مُنَاعَلَى أَعْيَنِهُمْ فَاسْتَبَقُوا الْفِرَلَطْفَانْ يُبْعِرُونَ ٥ وَلَوْنَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَكَانَدِهُمْ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ لَايْرْجِعُونَ أَ وَمَنْ نَعُقِرُهُ مُنكِّنَهُ فِي الْخَلْقِ ۚ الْكَلْ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعُرُومَايْتَكِيْ لَهُ الْهُ هُو الْآذِكُمُ فَ قَدْرًا نَّ مَيْنِينَ ﴿ لِيُنْفِرَمَنَ كَانَ حَيَّا وَيُحِقُ الْقُولُ عَلَى الْسَفِينَ ٥ أُولَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَكُمُ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَلْهَا لَهُمْ فَيِمْهَا رَكُوْمُهُمُ وَمِنْهَا يَاكُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مُنَافِعُ وَمُشَارِبُ أَفَلَا يَتُكُرُونَ ۞ وَ التَّخَدُ وَامِنْ دُونِ اللهِ اللهِ أَلْهُ لَعَلَهُمُ يْصُرُونَ وَكَا يَسْتَطِيعُونَ نَعْرُهُمْ وَهُمْ لَهُوْجُنَدُ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنْكَ व तश्हदु अर्जुलुहुम् बिमा कानु यक्सिबुन ० व लौ नशा-उ ल-तमस्ना अला अअ्युनिहिम् फस्त-बकुस्सिरा-त फ-अन्ता युब्सिकन ० व लौ नशा-उ ल-मसख्नाहुम् अला मका-नितिहिम् फ्-मस्तताज मुिज्यंव्-व ला युर्जिज्न ० व मन् नुअस्मिर्हु नुनिक्कस्हु फिल्व्रिक् अ-फला यअ्किलून ० व मा अल्लम्नाहुश्-शिअ्-र व मा यम्बगी लंहु इन-हु-व इल्ला ज़िकुंच्व कुरुआनुम्-मुबीनुल ० लियुन्जि-र मन् का-न हय्यंव्य यहिक्कल्-कौलु अलल्-काफिरीन ० अव लम् यरौ अन्ना खलक्ना लहुम्! मिम्मा अमिल्त ऐदीना अन्जामन् फ्हुम् लहा मालिकून ० व जुल्लल्नाहा ल्हुम् फ्रिम्न्हा रक्बुहुम् व मिन्हा यअ्कुलून ० व ल्हुम् फ़ीहा मनाफिउव मशारिबु, अ-फला यश्कुरून ० वत्त-खूज् मिन! दूनिल्लाहि अलि-हतल् लअल्लुम् युन्सलन् ० ला यस्ततीउ-न नस्-रहम् व हुम् लहुम् जुन्दुम् महजूलन् ०

२६ सुरतें

41

रेह यासीन

قَوْلُهُ مُ الْنَاتَعُلَمُ مَا الْمِنْ وَقَ وَمَا يُعْلِوُنَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالُانَسَانُ اَنَا خَلَقْنَا وُمِنَ نُظْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مَّيُهُنَ ۞ وَصَرَبَ لَنَامَثُلَا قَ سَيى خَلَقْنَا وُمِنَ نُظْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مَّيُهُنَ ۞ وَصَرَبَ لَنَامَثُلَا قَ سَيى خَلَقَنَا وُمِنَ نُعْفَةٍ فَإِلَا مُوعِيَمٌ وَهُمَ رَعِيْمٌ ۞ فَلَ يُحْمِيمُ اللّهَ كَاللّهُ مَنَ اللّهُ وَالْمَعْقَلَةُ وَلَا مَنَ يَعْفِي الْعَظَامُ وَهِي رَعِيْمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهَ وَالْمَعْقَلَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن الشّهَ وَالْمَعْقَةُ وَلَا مَن اللّهُ وَالْحَلْقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللل

फला यहजुन्-क कौलुहुम् " इन्ना नअलमु मा युसिर्रूलन् व मा युअ्लिन्न ० अ-व लम् यरल्-इन्सानु अन्ना खलक्ताहु मिन् नुत्फितिन् फ-इजा हु-व खसीमुम्-मुबीन ० व जु-र-ब लगा म-सलंट्य निस-य खल्कह्, का-ल मंय्युहियल्- इजा-म व हि-य रमीम ० कुल् यह्यीहल्लजी अन्य-अहा अव्य-ल मरितिन्, व हु-व बिकुल्लि खिल्कन् अ लीमु-नि ० ल्लजी ज-अ-ल लकुम् मिन्श्श-जित्-अख्य-जिर नारन् फ-इजा अन्तुम् मिन्हु तूकिद्न ० अ-व लैसल्लजी ख-लक्स्समावाति वल्अर्-जि विकादिरिन् अला अंय्यख्रुनु-क मिस्लहुम्, बला व हुवल् खल्लाकुल् अलीम ० इन्तमा अम्बह् इजा अरा-द शेअन् अंय्युक्-ल लहु कुन् फ-यकून ० फ-सुब्हानल्लजी बि-यदिही म-लक्तु कुल्लि शेइंव्य इलैहि तुर्जजन ०

२६ सुरतें

42

मुरह-दुखान

# सुरेह-दुख़ान

ينسيم الله الزّحين الزّحيف

خَمَّ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ فَإِنَّ آنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُنْبِرَكَةٍ إِنَّاكُنَا مُنْدِينَ وَ وَلِمَا يُفْرَقُ كُلُ آمْرِ حَكِيْمٍ فَأَمْرًا فِنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا لُنَا مُرْسِلِينَ ذَرَحُمَةً مِنْ

مَّ إِنِكَ ۚ إِنَّهُ هُوَالسَّهِ يُعُالْعَلِيْهُ أَرْتِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْمُهُمَا اِنَ كُنْتُوهُ مُوقِعَ بِنَى ﴿ إِلَا الْمُؤْتُهُ وَيُمِينَ ۚ رَبُكُمُ وَرَبُ الْبَالِكُ الْوَالِينَ لِيَعْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُمَّا أَبِدُ مَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَبِدُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَبِدُ مَا اللَّهُ الْوَلْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

يَّغُشَى النَّاسُ هٰ ثَااعُنَا بُ الدُيُرُ وَيَّنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَذَابِ اِنَامُؤُمِنُونَ الْغَشَى النَّاسُ هٰ ثَالُوا مُعَلَّمُ الْذِهُ مُ الذِّهُ مُ الذَّهُ وَقَالُوا مُعَلَمٌ

हा-मीम् ० वल्-किताबिल्-मुबीन ० इन्ता अन्जल्लाहु
फी लै-लितम् मुबा-र-कितनृ इन्ता कुन्ता मुन्जिरीन ०
फीहा युफ्रकु कुल्लु अभिन् हदीप ० अम्रम् मिन्
इन्दिना, इन्ता कुन्ता मुरिसलील ० रहम-तम् मिरिब्ब-क
इन्तह् हुवस्समीज़्ल्-अलीम ० रिब्बस्समावाति वल्अर्जि
व मा बैनहुमा " इन् कुन्तुम् मूिक्निनीन ० ला इला-ह
इल्ला हु-व युह्यी व युमीतु, रब्बुकुम् व रब्बु
आबा-इकुमुल्-अव्यलीन ० बल् हुम् फी शिक्कंय्-यल्अबून ० फ्रितिकृब् यौ-म तअ्तिस्समा-उ बिदुखानिम्-मुबीन
० यग्शन्ता-स, हाजा अजाबुन् अलीम ० रब्बनिशर्
अन्तल् अजाबुन् अलीम ० रब्बनिशर् अन्तल्-अजा-ब

इन्ना मुअ्मिनून ० अन्ना लहुमुज़्ज़िका व कद् जा-अहुम्

रसूनुम्-मुबीन ० सुम्-म तवल्लौ अन्हु व कालू

२६ सरते مَجْنُونٌ ١٤٤٤ الله عَوْد العَدَاب قَلِيلًا إِنْكُمْ عَلَيْكُ وَنَكُومُ مِنْطِشُ الْمُطْشَة الْكُبْرِي اِنَامُنْتَقِمُونَ ۞وَلَقَنَ فَتَنَاقَبْلُهُمُ فَقُومٌ فِرْعُونَ وَجَاءَهُمُ رَسُولٌ كَرِيْمُ ان أَدُّ وَآلِكَ عِبَادَ اللهُ إِنْ لَكُمْرَسُولُ آمِينٌ فَوَآنِ لاتَعَلَا عَلَى اللَّهِ إِنَّ آتِيكُمْ يُسْلَطِينُ مُبِينِ فَ وَإِنْ عُنْ تُبِرَيٌّ وَرَبِّكُوْ أَنْ تَرْجُهُون أَ وَإِن لَهُ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِ لُونِ وَقَدَعَا رَبُّ أَنَّ هَؤُلا وَقُومُ مُحْرِمُونَ وَفَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلَا إِنَّكُمْ مُثَّبِعُونَ ﴿ وَاتْرَافِ ٱلْبُحْرَرُهُوا الْفَهُمْ جُنْكُ مُغْرَقُونَ ۞ كُفْرَتُرُكُوا مِنْ جَنْتٍ فَعُيُونٍ ثَوَّزُرُوءً وَمَقَا مِرْكَرِيْمِ لِ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكِهِيْنَ ٥ُكُنْ إِكَ وَ أُوْمَ ثُنْهَا قُوْمًا أُخَرِيْنَ ۞ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّهَاءُوُ मु-अल्लमुम्-मज्जून "० इन्ता काशिफुल्-अजाबि कलीलन् इन्तकुम् आ-इदून "० यौ-म निब्तशुल् बत्-शतल्-कुब्रा इन्ता मुन्तिकिमून ० व ल-कद् फतन्ता कब्ल्हुम् कौ-म फिर्औ़-न व जा-अहुम् रसृतुन् करीम ० अन् अद्दू इलय्-य इबादल्लाहि, इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन ० व अल्-ला तअ्लू अलल्लाहि, इन्नी आतीकुम् विसुलतानिम् -मुबीन ० व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रिब्बकुम् अन् तर्जुमून ० व इल्लम् तुअ्मिन् ली फअ्तज़िलून ० फ-दआ ख्बह् अन्-न हाउला-इ कौमुम्-मुज्रिमून ० फ-अस्रि बिइबादी लैलन् इन्नकुम् मुत्त-बउन ० वत्रुरुकिल्-बह्-र रहवन्, इन्नहुम् जुन्दुम् मुग्-स्कून ० कम् त-रक् मिन् जनातिव्-व उयूनिव ० व जुरूड्व्-व मकामिन् करीमव० व नअ-मतिन् कानू फीहा फिकिहीन ० कजालि-क, व अस्सिनाहा कौमन् आ-खरीन ० फमा ब-कत् अलैहिमुस्समा-उ

२६ सुरते الأرض وَمَا كَانُوامُنْظَرِيْنَ أَوَلَقُلُ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَ آرْيِلَ مِنَ الْعَنَابِ الْمُهِلِينَ فِينَ فِرْعَوْنَ النَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِ فِينَ وَلَقَوالْعَتَّرَامُ عَلْ عِلْمِ عَلَى الْعَلَونِينَ ٥ وَاتَّيْنَاهُمْ وَنَ الْالْتِ مَافِيهِ بَالْوَامْيِينُ ﴿ إِنَّ هَوُلاءِلْيَقُولُونَ ٥ إِرْ مِي الْأَمُونَيَّةَ الْأَوْلَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِيْنَ ۞ فَاحُوا بِالْهَالِنَا إِنْ كُنْتُمُ صِيوَيْنَ ۞ أَهُمْ خَدُرٌ أَمْ فَوْمُ ثُنَّةٍ وَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ المُلْمَنْ هُمُ الْمُمُوكَالُوالمُجْرِونُن وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَالِينَهُمَا لْعِينَ ٥ مَا حَلَقُنْكُمُ الزَّبِ الْحَقِّ وَلَانَ ٱلْأَرْهُ مُلاَيْعَلَمُونَ ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقًا مُهُو اَجْمِولِنَ ﴿ يَوْمُ إِلَّا يُغْنَى مُولًى عَنْ مَوْلًى شَيْكًا وَ لَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ वल्अर्जु व मा कानू मुन्जरीन ० व ल-कद् नज्जैना बनी इसाई-ल मिनल्-अजाबिल्-मुहीन ० मिन् फिर्औ-न इन्नहू का-न आलि-यम् मिनल्-मुसिफीन ल-कदिव्हार्नाहुम् अला इल्मिन् अलल्-आलमीन ० व आतैनाहुम् मिनल्-आयाति मा फीहि बलाउम्-मुबीन ० इन्-न हाउला-इ ल-यक्लून ० इन् हि-य इल्ला मौततुनल्-ऊला व मा नाह्नु बिमुन्शरीन ० फुअ्त् बिआबा-इना इन् कुन्तुम् सादिकीन ० अ-हुम् खैरुन् अम् कौमु तुब्बह्रंव्-वल्लजी-न सिन् क्बिनहिस्, अह्लक्नाहुम् इन्हुम् कानू मुज्रिमीन ० व मा खुलक्नरसमावाति वल्अर्-ज व मा बैन्हुमा लाइबीन ० मा खलक्नाहुमा इल्ला बिल्हिक्क व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लम्न ० इन्-न यौमल्-फ्रिल मीकातुहुम् अज्महुन ० यौ-म ला युग्नी मौलन् अम्मौलन् शैअंव्-व ला हुम् युन्सलन् ०

इल्ला मरीहमल्लाहु, इन्नहु हुवल् अजीजुर्रहीम ० इन्-न श-ज-रतज़्ज़क्क्म ० तआमुल-असीम ० क्ल्मुहिल युम्ली फिल्बुतून ० क-गलियल्-हमीम ० खुजूह फ्अृतिल्ह इला सवाइल्-ज़हीम ० सुम्-म सुब्बू फ़ौ-क रअ़्सिही मिन् अजाबिल्-हमीम ० जुक् इन्न-क अन्तल्-अजीजुल्-करीम ० इन्-न हाजा मा कुन्तुम् बिही तम्तरून ० इन्नल्-मुलाकी-न फी मकामिन अमीन ० फी जन्नातिंव-व अयिनं ० यल्बसू-न मिन् सुन्दुसिंव्-व इस्तब्रिक्म मु-तकाबिलीन ० कजािल-क, व ज़व्वज्नाहुम् बिह्रिन् औन ० यद्ङ-न फीहा बिकुल्लि फाकि-हतिन आमिनीन ० ला यजूक्-न फीहल्मी-त इल्लल्-मी-ततल्-ऊला व वकाहुम् अजाबल्-जहीम ० फुल्लम्-मिरिब्ब-क, जालि-क हुवल् फौजुल-अजीम ० फ-इन्नमा यस्स्नाह बिलिसानि-क लअल्लहुम् य-तज्ककलन

० फ्र्-तिक्ब्-इन्नहुम् मुर्-तिक्बुन ०

# सुरेह - फताह

#### ميني عنال المنابعة

इन्ना फ-तह्ना ल-क फत्हम्-मुबीनल ० लि-याफि-र लकल्लाहु मा तकद्द-म मिन् जम्बि-क व मा त-अख्ख-र व युतिम् निञ्-म-तहू अलै-क व यहिद-य-क सिरातम्-मुस्तकीमंव ० व यन्तु-रकल्लाहु नस्त्न् अजीजा ० हुवल्लजी अन्जलस्सकी-न-त फी कुलूबिल्-मुञ्मिनी-न लि-यज्दादू ईमानम्-म-अ ईमानिहिम्, व लिल्लाहि जुनुदुस्समावाति वल् अर्जि, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा ० लियुद्खिलल्-मुञ्मिनी-न वल्मुञ्मिनाति जन्नातिन् तज्री मिन् तहितहल्-अन्हारु खालिदी-न फीहि व युकिपफ-र अन्हुम् सिय्यआतिहिम्, व का-न जालि-क इन्दल्लाहि फीजन् अजीमंव ० व युञ्जिज्बल्-मुनाफिकी-न वल्मुनाफिकाति वल् मुश्किन-न वल् मुश्कितातज्-जानी-न विल्लाहि जन्नस्सौई, अलैहिम् दाई-रतुस्-सौइ व गुजिबल्लाहि

२६ सुरते السُّوءِ وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعِنَهُ مُو أَعَنَ لَهُ وَكَالَ أَهُو مِكَا مَا تُعَالَّاتُ مُصِيرًا ٥ ق بِلْهِ جُهُودُ النَّهُ وَتِ وَالْمَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَين يُزَاحِكَيْمًا ۞ إِنَّا أَوْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَيِّرًا وَنَنِيْرًا ﴿ لِتُونِو اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْنَادُوهُ وَتُوقِرُ وَالْ وَسَيَحُوهُ مِكْرَةً وَ آمِيلًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَدُاللَّهِ فَوَقَ آيْدِيمُ فَنَنْ نَّكَتَ فَانِّمَا يَنَكُتُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَن أَوْفي بِمَا عَمَا عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيْؤُونِيَّهُ أَجُراعَظِمّا أَ سَيَقُولُ لَكَ الْبِحَلَفُونَ مِنَ الْأَغُولِ شَعَلَتُنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغُفِي لَنَا يَقُولُونَ بَالْكِتَتِهُمْ مَالَيْسَ فِي قُلُونِهِمْ قُلُ فَمَنْ يَبْلِكُ لَكُوْمِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ آراد يَكُوضَنَّا أَوْأَرَادَ يِكُنِّنَقًا بُلُكَانِ اللهُ مِمَاتَعُمَا وْنَ خِيرًا وَ بِلْ ظَيْنَتُوْأَنْ لَنَ يَنْقَلِ الْرُسُولُ अलैहिम् व ल-अ-न्हुम् व अ-अद्-द ल्हुम् जहन्त-म् व साअत् मसीरा ०व लिल्लाहि जुनुदुस्समावाति वल्अर्जि, व कानल्लाहु अजीजन् हकीमा ० इन्न अर्सल्ना-क शाहिदंव्-व मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा ० लितुज्मिन् बिल्लाहि व स्मूलिही व तुअ़िज़्सिह् व तुविक्सिह्, व तुसिब्हिह बुक्र-तंव्-व असीला ० इन्तल्लजी-न युबायिजन- क इन्तमा युवियजनल्ला-ह, यदुल्लाहि फौ-क ऐदीहिम् फ-मन्-न-क-स फ-इन्नमा यन्कुसु अला निष्सही व मन् औफा बिमा आ-इ-द अलैहुल्ला-ह फ-सयुअ्तीहि अञ्ल् अजीमा ० स-यकुलु ल-कल्-मुखल्लफ्-न मिनल्- अअ्गवि श-गृलला अम्यालुना व अह्लुना फस्तिम्फ्र लना यकुलु-न वि-अल्सि-नितिहिम् मा लै-स फी कुल्बिहिम्, कुल् फ-मय्यम्लिकु लकुम् मिनल्लाहि शैअन् इन् अरा-द विकुम् ज्रिंन औ अस-द विकुम् नप्अन्, बल् कानल्लाहु विमा तअमलू-न ख़बीरा ० बलं जनन्तुम् अस्तरांय्यन्कलिबर्-स्मूल

48 २६ सुरतें وَالْهُوْمِنُونَ إِلَىٰ اَهْلِيْهِمُ أَبِدًا وَتُهَيِّنَ ذَٰ لِكَ فِي قُلُوبِكُو وَظَلْمَنْكُمُ ظُنّ السَّوَء ﴿ وَكُنْهُمُ قَوْمًا نُؤَرًا ۞ وَمَنَ لَنْهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آغَتَهُ نَالِلْكِفِرِ بَنَ سَعِيرًا ۞ وَيلْهِ مُلْكُ السَّعْوْتِ وَالْرَضِ يَغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءٌ وَيُعَيِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُوتُما زَحِيًّا ۞ سَيَتُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقَتُدُ إِلَى مَغَانِمَ لِيَأْخُدُوْهَا ذَّمُ وْنَا نَتَيَعَكُمُ ۗ يُم يَدُونَ أَنْ يَٰبُذِ لُؤَاكَ لَمُ اللَّهِ قُلُ لَنْ تَتََّعِّوْنَا كَنْ لِكُو قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ \* فَسَيْقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا لَهُ كَانُوا لَا يَفْقَبُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلُ لِلْمُحْلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُنْعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لِثَقَالِوْنَهُ مُرْأَوْ يُسْلِمُونَ \* فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْمِتَكُمُ اللهُ آجَرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا لَكَمَا تُوَلَّيْهُ مِنْ قَبْلُ يُعَلِّي بُكُمْ वल्-मुज्मिनु-न इला अह्लीहिम् अ-बदंव्व जुय्यि-न जालि-क फी कुलूबिकुम् व जनन्तुम् जन्तसीइ व कुन्तुम् कीमम्-बूरा व मल्लम् युअ्मिम्-बिल्लाहि व रसूलिही फ-इन्ना अअतद्ना लिल्काफिरी-न सर्द्रा ० व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, यिफ्रिरु लिमंय्यशा-उ व युअज्जिबु मंय्यशा-उ, व कानल्लाहु, गृफूर्र्-रहीमा ० स-यकुनुल्-मुखल्लफु-न इजन्त- लक्तुम् इला मगानि-म लितअ्खुजूहा जसना नत्तिबिअ्कुम् युरीद्-न अय्युबिह्न कलामल्लाहि, कुल्-लन् तत्तिबिज़ना कजालिकुम् कालल्लाहु मिन् कब्लु फ-स-यक्ल्-न बल् तह्सुदु-नना बल् कानु ला यपकहू-न इल्ला कलीला ० दुल् लिल्-मुख़ल्लफी-न मिनल्-अअ्राबि स-तुद्औ्-न इला कौमिन् उली बअ्सिन् शदीदिन् तुकातिलुन्हुम् औ युस्लिम्-न फ-इन् तुतीअ युअ्तिकुमुल्लाहु अज्स्न् हस्नन् व इन् त-तवल्ली कमा तवल्लेतुम् मिन् कब्लु युअ्जिज्ब्क्रम

عَدَايًا إِلَيْهًا ٥ لَيْسَ عَلَى الْأَعْدِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَهُ الْأَعْرِجَ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى الْيَرِيْض حَرِجٌ وَمَن يُعِلِمُ اللَّهُ وَمَ سُولُهُ مِنْ حِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِمَا الْأَنْهُمُ وَمَنْ يَّتُوَلَ يُعَذِّبُهُ عَدَابًا لِلهَّا أَلْقَلْمُ هِنَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِدِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ فَتَتَ الشَجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فَاوْدِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْمِ وَأَثَابَهُمُ فَتُعَاقِينَا فَوَ مَغَانِمَ أَشِيرَةً يَأْخُذُونَا وْݣَانَ اللهُ عَنْ يُرَّا حَكِيبًا ٥ وَعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِم كَثِيرةً تَلْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى التَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُنُ أَيْدً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَمْدِيكُمُ وَمِرَاظًا مُسْتَقِيًّا ﴿ وَأَخْرَى لَوْنَقُلُ رَوْاعَلَيْهَا قَالْ لَعَلَهُمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَقٌّ قَدَائِرًا وَلَوْ قَاتَلُكُوالَّذِينَ كُنَّهُ وَالْوَكُواالْوَدَيَاسَ فَوَ अजाबन् अलीमा ० लै-स अलल्-अअ्मा ह-रजुव्-व ला अलल्-अअ्रिज हर-जुव-व ला अ-लल्मरीजि हरजुन, वमंय्युतिइल्ला-ह व रसूलह् युदिखल्हुं जन्नातिन् तज्री मिन तिह्तहन्-अन्हारु व मय्य-तवन्-ल युअिःजब्हु अ़ज़ाबन् अलीमा ० ल-कद् रिज़यल्लाहु अनिल्-मुञ्मिनी-न इज् युबायिउन-क तह्तश्श-ज-रित फ-अलि-म मा फी कुलुबिहिम् फ्-अन्ज्-लस्सकी-न-त अलैहिम् व असाब्हम् फत्हन् करीबा ० व मगानि-म कसी-स्तय्-यअ्खुजनहा व कानल्लाह अजीजन् हकीमा ० व-अ-दक्मुल्लाह मगानि-म कसी-रतन् तअखुजुनहा फ्-अञ्ज-ल लकुम हाजिही व कफ्-फ एदि-यन्गासि अन्कुम् व लितक्-न आ-यतन्-लिल्मुअ्मिनी-न व यहिद-यकुम् सिरातम्-मुस्तकीमा ० व उख्रा लम् तिवदक अलैहा कृद् अहातल्लाह बिहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन् कदीरा ० व लौ कात-नकुमुल्लजी-न क-फ्रल ल-वल्लवुल्-अद्बा-र सुम्-म्

२६ सुरते لا يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَانَصِيرُا ٥ سُنَّهَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلْتُ مِنْ قَدْ بُلُ وَلَنْ رَجِي لَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبَدِيدًا ٥ وَهُوَالَذِي كَتَ ايْدِيهُ مُعَنَكُ وَآيْدِيكُ وَعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَنَّةُ مِنْ أَبَعْدِ أَنْ أَظْفُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَاتَعْمَاوُنَ بَصِيرُان هُوْ إِنَّا يُرْتَكُونُوا وصد وأوعن السنجي الحرام والمدى معكوفا آن يبلغ مجلة وكولارجال مُؤْمِنُونَ وَيَسَأَءُ مُؤْمِنْتُ لَهُرَتَعَلَمُوهُمْ آن تَطَاءُ هُمْ فَتَصِيبًا فُرِفِيْهُمُ مَعَزَةً ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ لَكِنَ خِلَ اللهُ فِي مَنْ حَمَتِهِ مَنْ يَشَآيَ ۚ لَوْ تَزَيَّكُوْ الْعَذَبُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا لَلِيْمًا الْذَجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْذُلُ اللَّهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمْهُ وَكِلِمَةَ التَّقُوى وَ ला यजिद्-न विलय्यंव् व ला नसीरा ० सुन्नतल्लाहिल्लती क्द् ख-लत् मिन् क्ब्लु व लन् तिज-द लिसुन्तिल्लाहि तब्दीला ० व हवल्लजी कफ्-फ ऐदि-यहुम् अन्कुम् व ऐदि-यकुम् अन्हुम् बि-बत्नि मक्क-त मिम्-बअ्दि अन् अज्-फ्-रकुम् अलैहिम्, व कानल्लाहु बिमा तअलम्-न बसीरा ० हुमुल्लजी-न कफ्र व सद्दुकुम्, अनिल्-मस्जिदिल्-हरामि वल्हद्-य मअकुफन् अंय्यब्लु-प महिल्-लह्, व ली ला रिजालुम्-मुअ्मिन्-न व निसाउम् मुज्मिनातुल्-लम् तज्लमृहुम् अन् त-तज्हुम् फ्तुसी-बकुम् मिन्हुम् म-अर्रतुम्-विगैरि इल्मिन् लि-युदिखल-ल्लाहु फी रहमतिही मंय्यशा-उ ली तज्य्यल् ल-ज्ज्ज्ब्नल्लजी-न क-फुरू मिन्हुम् अजाबन् अलीमा ० इज् ज-अलस्स्नी-न क-फ्ल की कुल्बिहिमुल्-हिमय्य-त हिमय्यल्-लाहिलिय्यति फ-अन्जलल्लाह सकी-न-तह अला रस्लिही अलल्-मुअ्मिनी-न व अल्ज-महुम् कलि-मतत्-तव्या व

स्रेह-फताह २६ सुरते كَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهُلَهَا وَكَانَ اللَّهُ يَكُلِّ ثَنَيْ عَلِيًّا أَ لَقَدْصَدَ وَاللَّهُ رَسُولُهُ الزُّورَ بِإِلْجَقَ لِكَتَدْخُكُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُ وُمُعَصِّرينَ لَاتَخَا فَوُنَ نَعَلِمُوالَهُ يَعْلَمُوافَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْعًا قِرْبِيًّا ۞ هُوَالَّذِي ٓ أَنْسَلَ رَسُولَهُ عَالَيْهُ مَنْ وَدِينِ الْحَقِقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ وَكَفْرِيا مِنْهِ شَهِيكُانُ مُحَدُّرُسُولُ اللهِ وَالذين مَعَةُ آشِنَاءً عَلَى الْكُفَّارِيْحَمَاءُ بَيْنَهُ وْتَرْبُورِيْعًا المُعَدَّا يَبْتَوْنَ فَصَلًّا مِنَ اللَّهِ وَي ضُوانًا لسِيمًا هُمْ فِي وَجُوْدِهِمْ مِنْ آثِرَالسُّجُودُ ذُ لِكَ مَثَلُهُ مِنْ التَّوْرِيةِ \* وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ \* كُنَّاسَ عِ أَخْرَجَ شَطَاءً فَالْزَيَّةُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوْى عَلْسُوقِه يُعْجِبُ الزِّنَّ اعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وْعَدَاللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَغَفِرَةً وَآجُرًا عَظِيمًا خُ कृतु अ-हक्-क बिहा व अहलहा, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीमा ० ल-कृद् स-दकल्लाहु स्मूलहुर्रूअ्या बिल्हिक्क ल-तद्खुलुन्नल्- मस्जिदल्-हरा-म इन् शा-अल्लाहु आमिनी-न मुहिल्लकी-न रुक-स्कुम् व मुक्सिरी-न ला तखाफू-न फ-अलि-म मा लम् तअ-लमु फ-ज-अ-ल मिन् दूनि जालि-क फत्हन् करीबा ० हुवल्ल्जी अरस-ल रसूलह् बिल्हुदा व दीनिल्-हिक्क लियुज़्हि-रहू अलद्दीनि कुल्लिही व कफा बिल्लाहि शहीदा ० मुहम्मदुर्-रसूलुल्लाहि, वल्लजी-न म-अह् अशिद्दा-उ अलल्-कुफ्फारि रु-हमा-उ बैन्हुम् तराहुम् ठक्क-अन् सुज्ज-दंय्यब्तगू-न फुज़्लम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानन् सीमाहुम् फी वुजूहिहिम्-मिन् अ-सरिस्सुजूदि, जालि-क म-सलुहुम् फित्तौराति व म-सलुहुम फिल्-इन्जीलि. क-जुर्इन् अख्र-ज ,शत्-अह् फआ-ज्-रह् फर्तग्-ल-ज् फ्रत्तवा अला सूकिही युअ्जिबुज्जुर्रा-अ लि-यगी-ज् बिहिमुल्-कुफ्फा-र, व-अदल्लाहुल्लज़ी-न आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति मिन्हुम् मग्फि-रतंव्-व अज्रन् अजीमा ०

## सूरेह काफ

يسم الله الرّحان الرّحان

काफ । वल्-कुर्आनिल्-मजीद बल अजिबु अन् जा-अहुम् मुन्जिरुम्-मिन्हुम् फकालल्-काफिल्-न हाजा शैउन् अजीब ० अ-इजा मित्ना व कुन्ता तुराबन् जालि-क रज्जम्-बइद ० कद् अलिम्ना मा तुन्कुमुल्-अर्जु मिन्हुम् व इन्दना किताबुन् हफीज़ ० बल् कज्जब् बिल्-हिक्क लम्मा जा-अहुम् फहुम् फी अम्रिम्-मरीज ० अ-फ लम् युन्जुल् इलस्समा-इ फौक्हुम् कै-फ बनैनाहा व ज्य्यन्नाहा व मा लहा मिन् फुल्ज ० वल्अर्-ज मदद्नाहा व अल्कैना फीहा खासि-य व अम्बत्ना फीहा मिन् कुल्लि जीजिम्-बहीज़ ० तब्सि-स्तंव्-व जिक्रा लिकुल्लि अब्दिम्मुनीब ० व नज्जल्ला मिनस्समा-इ मा-अम् मुबा-स्कन् फ-अम्बत्ना बिही जन्तातिव्-व हब्बल्-हसीद ० वन्तख्-ल

२६ सुरते بسفت لتاكا الم تضية فإنقاللهاذ وأحييناه بلدة متناك الْخُرُوجُ كُنْ يَتُ قَبْلَهُمْ فَوَمُرنومِ وَ أَضِي الرَّسِ وَتَنُودُ فِي وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وْ اِنْحُواْنُ لُوْجِ لِ وَاصْعَالُ الْأَيْكَةُ وَوَرُمْ ثُبَّتِم الْكُلِّكُ لَهُ بَالرُّسُلَ فَحَقَّ وعِيلِهِ أَفَعَينُنَا بِالْحَلْقِ الْأُوَّلِ بِلْهُمْ فِي لَنْسِ مِن خَلْقٍ حَدِيدُ إِنْ وَلَقُلْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلُمُ مَا أُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ٥ إِذْ يَتَكُفِّي الْمُتَلَقِينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ٥ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلا الدَّيْهُ وَقِيْبٌ عَرِيْدٌ ٥ وَجَاءَتُ سَكُوةُ الْمُوتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُوْخُ فِي الصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتُ كُلُ نَفْسٍ مَّعَمَا बासिकातिल्-लहा तल्उन्-नजीद ० रिज़्कल्-लिल्इबादि व अह्यैना बिही बल्द-तम्-मैतन्, कजालिकल्-खुरूज् ० कृज्जुबत् कब्लाहुम् कौमु नृहिंव्-व अस्हाबुरिस्स व समृद ० व आदंव्-व फिर्औ्नु व इख्वानु लूत ० व अस्हाबुल्-ऐ-कति व कौमु तुब्बइन्, कुल्लुन् कर्ज़-बर्रुसु-ल फ-हक्-क् वद्दद ० अ-फ-अयीना बिल्व्रिक्किल्-अव्वलि. बल् हुम् फी लबिस्म्-िमन खुल्किन् जदीद ० व ल-कद् ख़लक्नल्-इन्सा-न व नअ़लमु मा तुवस्विसु बिहा नएसुह् व नहनु अक्रुबु इलैहि मिन् हिब्लल्-वरीद ० इज् य-तलक्कल्-मु-तलक्कियानि अनिल्यमीनि व अनिश्शिमालि क्इद ० मा यल्फिजु मिन् कौलिन् इल्ला लदैहि रकीबन अतीद ० व जाअत् सक्-रतुल्-मौति बिल्हिक्क, जालि-क मा कुन्-त मिन्हु तहीद ० व नुष्ठि-ख फिस्सूरि, जालि-क यौमुल्-वहृद ० व जाअत् कुल्लु निपसम्

سَانِيٌّ وَشَهِيدٌ ٥ لَقَدُ النَّهَ فِي غَفْلَةٍ مِن هِذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءً كَ فَبْصَرُكَ الْيَوْمُرِحَدِيدٌ ٥ وَقَالَ قِينَهُ هٰذَامَا لَكَ يَعِيدُ الْأَلْقِيَا فَجَهُدُ كُلُّ كَفَارِ عَنِيْنِ فَمَنَاعَ لِلْحَيْرِمُعْتَ وَمِينِي فَرِيْنِي فَلَا لَكُونُ مَعَالَمُ وَاللّه أَخَرَفَا لَقِيلُهُ فِي الْعَدَّابِ الشَّهِيْدِ ۞ قَالَ قِي يِنْهُ رَبِّنَاماً ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كُانَ فِي صَلَّلِ بَعِيْدٍ وَقَالَ لَا عَتَوَمُوا لَدَى وَقَدْ قَدْ مَتُ النَّكُ أَمِ الْوَعِيْدِ ٥ مَايُبَدُلُ الْقُولُ لَدَى وَمَّاأَنَا بِظَلْامِ لِلْعَبِيْنِ فِيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلُمُ هَلِ امْتَلَنَّتِ وَتَعُولُ مَلْ مِن مَزِينٍ ۞ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هٰنَامَا تُوْعَلُونَ لِكُلِّي آوَا بِحِفِيظٍ فَ مَنْ حَشِيَ الزَّحَانَ بِالْغَيْبِ وَجَأَءً म-अहा सा-इकुंव्य शहीद ० ल-कद् कुन्-त फी गुफ्लतिम्-मिन् हाजा फ-कशफ्ना अन्-क गिता-अ-क फ्-ब्-सुरुक्ल्-यौ-म हदीद ० व का-ल क्रीनुह् हाजा मा ल्-दय्-य अतीद ० अल्किया फी जहन्त-म कुल्-ल कृप्फारिन् अनीद ० मन्नाइल्-लिल्बैरि मुअ्तदिम्-मुरीब् ० अल्लजी ज-अ-ल मअल्लाहि इलाहन् आ-ख-र फ-अल्क्याह फ़िल्-अज़ाबिश्-शदीद ० का-ल करीनुहू स्बना मा अत्गैतुहू व लाकिन का-न फी जलालिम्-बद्द ० का ल ला िताङ्वासिम् ल-दय्-य व कद कहम्तु इलैकुम् बिल्-वहृद ० मा युब्दलुल्-कीलु ल-दय्-य व मा अ-न बिजुल्लामिल्-लिल्-अबीद ० यौ-म नक्लु लि-ज्हन्त-म हिलम्द-लञ्जति व तकलु हल् मिम्-मजीद ० व उज़्ल-फृतिल ज्ञत् लिल्मुत्तकी-न गै-र बदद ० हाजा मा तु-अद्-न लिक्लि अव्याबिन् हफीज् ० मन् खुशिर्याहमा-न बिलौबि

بِقَلْ مُنِيْبٍ مُنِيْبٍ فَادْخُلُوْهَا بِسَلْمُوْلِكَ يَوْمُ الْحُلُوْدِ الْهُوْمَ اَيْتُنَا وَنَ فَيْهَا وَلَكَ يُنَا مَنْ يُلُّ وَكُمُ اَهْلَكُنَا فَلَكُمْ مِنْ فَرْنِ هُمْ أَشَلُ وَمُهُمْ يَظَمُّا الْمَلْكُوْلِ فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ مَحِيْصٍ الْقَ فِي ذَلِكَ لَيْ كُرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ آوْ أَنْفَى السَّمْعَ وَهُوشَهِيلًا وَلَقَلْ خَلَقْنَا الشَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَي سِتَّةِ أَيْلَ السَّمْعَ وَهُوشَهِيلًا فَوَلَقَلَ خَلَقْنَا الشَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَي سِتَّة أَيْلَ السَّمْعَ وَهُوسَتَمْ فَكُوبُ فَاصْدِهُ عَلَى مَا يَعْوَلُونَ وَسَيْحُهُ وَادْبُارَا الْمُعُودِ فَالْمَا وَمِنْ الْيَلِ فَسَيْحُهُ وَادْبُارَا الْمُحُودِ فَالسَّيْمَ عَنْ وَاللَّمِ اللَّهِ الْمَعْوَلُونَ وَاسْتَمْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادِ مِنْ مَكَانِ فَي نِي الْمَوْمَ وَمَا الضَّيْحُودُ الصَّيْحُونَ الطَّيْفِ الْمَعْوَلُونَ وَالْمَعْوَلُونَ الْمَا وَمِنْ الْمُولِ فَي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ فَي أَيْنِ فَي الْمَعْلَى اللَّهُ وَالْمُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّونَ السَّيْحُولُ السَّمَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّولِ فَي الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى السَّمْعُونَ الْمُعْلِقُ وَلَقُونَ الْقَالِمُ الْمُعُونَ الْمُعْلَ

व जा-अ विकल्बिम्-मुनीब ० निद्खुल्हा बि-सलामिन्, जािल-क यौमुल्-खुल्द ० ल्हुम्-मा यशाऊ-न फीहा व लदैना मजीद ० व कम् अह्लक्ना कब्ल्हुम् मिन् क्रिन् हुम् अशद्दु मिन्हुम् बत्शन् फ-नक्क्ष्यू फिल्-बिलादि, हल् मिम्-महीस ० इन्-न फी जािल-क लिजिका लिमन् का-न लहु कल्बुन् औ अल्कस्मम्-अ व हु-व शहीद ० व ल-कद् खलक्नस्समावाित वल्-अर्-ज व मा बैन्हुमा फी सित्ताित अय्यािमंव्-व मा मस्सना मिल्लुग्ब ० फिल्ट् अला मा यक्लू-न व सिब्बह् बिहिम्द रिब्ब-क क्ब्-ल तुल्डूश्शिम्स व कब्लल्-गुरुब ० वस्तिमञ्ज् यौ-म युनादिल्-मुनादि भिन्-मकािन् करीब ० यौ-म युनादिल्-मुनादि भिन्-मकािन् करीब ० यौ-म यस्पुनस्-सै-इ-त बिल्हिक्क,

ذلك يُوْمُ الْحُرُورِ إِنَّا نَحْنُ ثُنِّى وَ نَهِيْتُ وَالْيُنَا الْمَصِيْرُ فِي وَمُرَّشَكُ فَيَ الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِمَاعًا ذلك حَثْمُ عَلَيْنَا يَسِيْرُ نَحْنُ اَعْلَمُومِا يَعُوْلُونَ وَمَا الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِمَاعًا ذلك حَثْمُ عَلَيْنَا يَسِيْرُ نَحْنُ اَعْلَمُومِا يَعُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَايِ وَنَكُرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَتَعَلَقُ وَعِيْدِنَ

जािल-क यौमुल् खुरूज ० इन्ता नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलेनल्-मसीर ० यौ-म तशक्क-कुल्-अर्जु अन्हुम् सिराअन्, जािल-क हश्ठन् अलैना यसीर ० नहनु अअ्लमु बिमा यक्लू-न व मा अन्-त अलैहिम् बि-जब्बारिन् फ-जिंकर् बिल्-कुर्आिन मंय्यखाफु वहुद ०

#### अदाए शुक्र

जिस ने ये दुआ सुबह के वक्त पढ़ी तो इस ने इस दिन का शुक्र अदा कर दिया और जिस ने ये दुआ शाम के वक्त पढ़ी तो इस ने इस रात का शुक्र अदा कर दिया। (एक मर्तबा)

اللهُمْ مَااصَبَحَ بِيْ مِنْ نِعُمَةٍ أُوبِاحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنُكَ وَحُدَكَ لاَشْرِيكَ لللهُمْ مَااصَبَحَ بِي مِنْ نِعُمَةً أُولِكَ الشُّعُدُ

अल्लाहुम्म मा असबह बि मिन्नअमतिन अवबिअहदिम म्मिन खलकिक फमिनक वहदक ला शरीक लक फलकलहम्दु वलकशशुक्ठ.

शाम को अस्बृह की जगह अमुसा पढे। (अबुदाउद ३१८/४, निसाई, इम्मस्यनी)

२६ सुरते सुरेह-रहमान ملله التخان التحسيم الرَّ مَّنْ عَلَمَ الْعُرُانَ ٥ خَلَقَ الْاَشَانَ فَعَلَمَ الْبِيَانَ ٥ النَّمْ سُخَالَقَ مُرْجُنْبَانِ وَ النَّجُورَ النَّجَرُيْبَكِينِ ٥ وَالنَّمَاءُ رَفَّهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ ٥ أَلَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ٥ آتِيهُواالو زَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا يُحْدِيرُوا الْمِيْزَاتِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا الْأَنَا مِنْ فِيَهَا فَاكِهَ مُوْوَ التَعْلُ ذَا عُلْا كُمَامِ وَ وَالْحَبُ دُوالْعَصْفِ النَّهَانُ فَفِيا قَ الْإِن كَالْمَا لَكُمَّا لَا يَدِي عَلَقَ الْانسَانَ مِي عَلَمُ اللَّهُ كَالْفَخَارِ فَ وَخَلْقَ الْجَانَ مِن مَادِي مِن تَايِهِ فَن تَايِهِ فَ فَيَا يَ الْآءِ رَكُمُا تُكُذُا فِي ٥ رَبُ الْهَشْرِقَيْنِ فَكَ بُ الْمَغْرِيَيْنِ فَ فَإِي الْآوَرَيْكُمَا تُكَذِبن ٥ अरह्मानु ० अल्ल-मल्-कुरुआनः खलकल् इन्सा-न ० अल्ल-महुल्-ब्यान ० अश्श्रम्सु वल्क-मरु बिहुरू ग्रानिव् ० वन्नज्यु वश्श-जरु यस्जुदान ० वस्समा-अ र-५ः-अहा व व-जुअ़ल्-मीज़ान ० अल्ला तत्गौ फिल्मीज़ान ० व अक्षिमुल्-वज्-न बिल्किस्ति व ला तुष्ट्रिसरुल्-मीर्नान ० वल्अर्-ज व-ज्-अहा लिल्-अनाम ० फीहा फाकि-हतुंव्-वन्नख़्नु जातुन् अक्साम ० वन्हुम्बु जुन्-अस्रिङ व्र-रेहान ० फुबि-अय्य आला-इ रब्बिकुमा तुकांज़िबान ० ख-लकल्-इन्सा-न मिन् सल्सालिन् कल्-फख्झार ० व ख-लक्ल्-जान्-न मिम्-मारिजिम्-मिन्-नार फ्बि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकिरिज्ञबान रबुल्मिं रुकैनि व रबुल्-मिग्रबैन ० फबि-अय्य आला-इ रिष्वकुमा तुक्रिज़बान ०

२६ सुरते

58

सुरेह-रहमान

म-रजल्-बहरैनि यल्तिक्यान ० बैनहुमा बर्-ज्खुल-ला यब्गियान ० फ्बि-अय्य आला-इ रब्बिकुमा तुकान्ज़िबान ० यष्क्रजु सिन्हुमल्-लुअलुउ वल्-मर्जान ० फ्बि-अय्य आला-इ रब्बिकुमा तुकि़ज़बान ० व लहुल्- जवारिल्-मुन्श-आतु फिल्बहिर कल्-अअलाम ० फबि-अप्यि आला-इ रिब्बिकुमा तुकिज़िबान ० कुल्लु मन् अलैहा फानिंव्- ० -व यब्का वज्हु रिब्ब-क जुन्-जनालि वन्-इक्राम ० फुबि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकाज़्ज़िबान ० यस्अलुहू मन् फिस्समावाति वल्अर्जि, कुल्-ल यौमिन् हु-व फी शञ्निन् ० फ्बि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकिःज्ञिबान ० स-नफ्रगु लकुम् अय्युहस्स-कलान ० फ्बि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकज़्ज़िबान ० या मञ् -शरल्-जिनि व्रत्इन्सि इनिस्त-तअ्तुम् अन् तन्फुजू,मिन अकता-रिस्समावाति वल्अर्ज़ि फरफुजू ला तन्फुजू-न इल्ला बिसुल्तान ० फबि-अय्य आला-इ रिव्हिकुमा तुकिन्जिबान ० युर-सलु अलैकुमा

२६ **पुरते** पुरेह-रहमान

शुवाजुम्-मिन्-नारिव्-व नुहासुन् फला तन्तिसरान फ्बि-अस्य आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ० फ-इज़न् शक्कृतिस्समा-उ फ-कानत् वर्-दतन् कदिहान ० फ्बि-अप्यि आला-इ रिब्ब्कुमा तुक्रिज़्बान ० फ्यौमइज़िल्-ला युस्अलु अन् जिम्बही इन्सुंब्-व ला जान्त ० फबि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकिंज़्बान ० युअ्-रफुल्-मुज़िम्-न बिसीमाहुम् फ्युअ्-ख्जु बिन्नवासी वल्-अवदामि ० फबि-अप्य आला-इ रिन्कुमा तुकारिज़बान ० हाजिही जहनमुल्लती युक्रिज्नु बिह्ल्-मुज़िम्न ० यतुफ्-न बैनहा व बै-न हमीमिन् अन् ० फ्रिं-अस्य आला-इ रिबकुमा तुकिज़बान ० व लि-मन् खा-फ मका-म रिब्बिही जन्नतान ० फ्बि-अस्य आला-इ रिबकुमा तुकान्ज़िबान ० ज़वाता अपनात् ० कृषि-अस्यि आला-इ राब्विकुमा तुकान्जिबान **्फीहिमा जैनानि तजियानि ० फबि-**अस्यि आला-इ विक्युमा तुकांज़्ज़ान ० फीहिमा मिन्कुल्लि

२६ सुरते وَالْمَهْ زَرْجِي فَ فَيَا تَا الْآوَنَكُمُ الْكُلْوَالِ مُعْكِينَ عَلْ فَرَيْنَ الطَافِينَ السَّوَي وَ حَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَفَا يَ الْآءِ مَ يَكُمَّا ثُكُونَانِ وَيُونَ فَصِهْ الطَّرُفِ لَمْ يطْمِثْهُ فَالشُّ قَبْلَهُ وَلاَءًا فَ فَيَا فَالْآ رَيِّكَ الْكَيْلِينَ كَانَهُ فَالْيَا فُوتُ وَالرَّجَانُ ف فَيَا يَا الْإِنْكُمَانُكُ فِي إِنْ مَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ الْإِنْسَانُ فَيَا يَا الْإِنْكُمَا نَكُنْ الْإِنْ وَمِنْ دُونِهِا جَنَانَ ۚ فَيَا يَ ٱلَّذِي رَيْلَمَا لَكُنَّ لِنِ ٥ مُدُمَّ آمَانِ ٥ فَيَا يَ الآي رَيْلُمَا كُلُوْشِنْ فِيهُا عَيْنِ ضَنَّا خَتْنَ فَ فَلِيَ الْآمِرَيَكُمَا تُكُوِّنِي فَيْهِا فَاكِمَةً وَ خَلْ قَرُمَّانٌ ۚ فَهَا يَا الْوَرَيَكُمَا تُكُونِينَ فَ فِيْنَ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۚ فَهَا إِنَّ الْآورَيَكُمَا फाकि-हतिन् जौजान ० फबि-अस्य आला-इ रिबकुमा तुकाज़्ज़िबान ० मुत्तिकिई-न अला फुरुशिम्-बता-इनुहा मिन् इस्तब्-रिकृन्, व जनल्-जन्ततैनि दान ० फबि-अय्य आला-इ रिष्टिकुमा तुकिज़्जिबान ० फीहिन्-न कासिरातु-तीफ लम यत्मिस-हुन-न इन्सुन् रुब्ल्हुम् व ला जान ० फुबि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकांज़्ज़िबान ० क-अन्न-हुन्नल्याकृतु वल्-मर्जान ० फ्लि-अस्यि आला-इ रिबकुमा तुकिञ्ज्बान ० हल् जजाउल्-इह्सानि इल्लल्-इस्सान ० फबि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुक्रिज़बान ० व मिन् दुनिहिमा जन्नतान ० फूबि-अय्य आला-इ रिब्ब्क्मा तुकिंज़्बान ० मुद्र हाम्मतानि ० फबि-अय्य आला-इ रिष्युमा तुक्रिज्बान ० फीहिमा अनानि नज़्जा-खतानि ० फुबि-अस्य आला-इ रिब्ब्कुमा तुकान्ज़िबान ० फीहिमा फाकि-हतुंव्-व नख़्तुंव्-व रुम्मान ० फबि-अय्य आला-इ रांच्युमा तुकारिज़बान ० फीहिन्-न खैरातुन्, हिसान ०

قُلَدَّنِنِ٥ حُورُمَقَصُورَتُ فِي الْخِيَامِ فَيَا يَا الْآرَ مَنَكَمَا تُكَنَّنِنِ٥ أَيْطُونُهُ نَ اِسُّ قَبْلَهُمُ وَلَاجًا فَ فَيَا يَا الْآرَدَكُمَا تُكَنِّنِن ٥ مُتَّكِينَ عَلَى وَفَرَفِ حُضْمِ وُعَبْقِي يَحِسَانِ فَيَا يَا الْآرَدَكُمَا تُكَنَّنِينِ ٥ تَبْرَكُ السَّعُ مُ رَبِّكَ وَعَبْقِي يَحِسَانِ فَيَا يَا الْآرَدَيْكُمَا تُكَنَّنِينِ ٥ تَبْرَكُ السَّعُ مُ رَبِكَ الْحَكَانِ وَالْإِنْكَ وي الْجَلَالِ وَالْإِنْكَ رَامِنْ

फूबि-अप्यि आला-इ रिब्बकुमा तुकिरिज्बान ० हुरुम्-मक्सूरतुनृ फिल-ख्रियाम ० फबि-अप्यि आला-इ रिब्बकुमा तुकिरिज्बान ० लम् यत्मिस्हुन-न इन्सुन् कब्लहुम् व ला जान्न ० फबि-अप्यि आला-इ रिब्बकुमा तुकिरिज्बान ० मुत्तिकिई-न अला रफ्रिफ्न् खुज्रिव्-व अब्करिय्यिन् हिसान ० फबि-अप्यि आला-इ रिब्बकुमा तुकिरिज्बान ० तबा-रकस्मु रिब्ब-क ज़िल् जलालि वल्-इक्राम ०

#### बाज मुरतों के खास फाएदें

फर्माया स. : सुरेह मुल्क हर शब पढने वाला अज़ाबे कब्र (व हय) से महफुज़ रहेगा ।

फर्माया स. : सुरेह यासीन हर सुबह पढऩे वाला यकीनन जनती होगा. हर मुशकील हल होगी ।

फर्माया स. : हर नमाज़ फर्ज़ के बाद अयतल कुसा पढ़ने वाले

को अल्लाह जन्नत अता करेगा. यकीनन ।

फर्माया स. : हर रोज़ सुरेह दहर पढने बाले पर जन्ना वाजिब की जाती है ।

बरेह वाकिआ २६ सुरते सुरेह वाकिआ يسمالله الرحان الرحان إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ وَخَافِضَةٌ زَافِعَةُ فَ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا فَ وَبُسَّتِ الْحِيَالُ بَسًّا فَ فَكَانَتُ هَيًّا وَمُنْبَكًا فَ وَكُنْمُ أَزُولِكًا ثَلْثُةً ٥ فَأَصْحِبُ الْمِيمُنَةِ وَهُمَّا أَصْعِبُ الْمِيمِنَةِ ٥ وَأَصْعِبُ الْمُشْتَةِ وْمَا أَصْعِبُ الْمُشْكُمَةِ ٥ وَالسِّيقُونَ السِّيقُونَ ٥ أُولَيْفِكَ الْمُقَرَّبُونَ ٥ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ وَ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَّلِينَ فَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْاخِرِينَ وَعَلَيْسُورِي مُوْفُونَةِ فَ مُؤَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَهَانُ مُخَلَدُونَ فِ يأكُواب وَأَبَارِينُ أَهُ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ لَ لايصَلَ عُونَ عَنْهَا इजा व-क-अतिल्-वाकि-अतु ० लै-स लिवक्अतिहा काज़िबह् ० वाफि-ज़तुर्-राफि-अः ० इजा रुज्जतिल्-अर्जु रज्जंव्- ० -व बुस्सितिल्-जिबालु बस्सा ० फ्-कानत् हबा-अम् मुम्-बस्संव- ० -व कुन्तुम् अज्वाजन् सलासः ० फ्-अस्हाबुल्-मैमनति मा अस्हाबुल्-मै-मनः ० व अस्त्रवुत्-मश्-अ-मति मा अस्त्रवुत्-मश्-अमः ० वस्साविकुनस्-साविक्न ० उलाइ-कल्-मुक्रवृन ० फीजन्नातिन्-नइम ० सुल्लतुम्-मिनल्-अव्वलीन ० व क्लीलुम् मिनल-आख़िरीन ० अजाः भुजरम्-मौजुनितम्-० -मुत्तिकई-न अलैहा मु-तकािबलीन ० यतुमु अलैहिम् विल्दानुम्-मु-खुल्लदून ० बिअक्वाबिष्-व अवारी-क व कअसिम्-मिम्-मइन ० ला युसद्-दक्न अन्हा

عد عرب الله على الل

وَلَا يُنْ فَوْنَ فَوَ فَا كِهَ هَ مِنْ مَا يَتَغَيَّرُونَ فَو كَمْ طَلِيْهِ فِمَا يَشْتَهُونَ فَ وَحُوْمٌ عِيْنٌ ۚ كَامَثَال اللَّوْلُوهِ الْمَكْنُونَ فَجَزَاء يَمَا كَافَا يَعْمَلُونَ وَلاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَ لاَ تَافِيمًا فَ الآقِيمَا فَالَا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا وَ وَعُمُ الْمِينَ هِ مَا اَصْحَالُ الْمَيْنِ فَي فَيْسِدُ وَخَفُود فَ وَطَلَحْ مَنْصُونَ فَ وَظِلْ مَنْ وَوْعَة وَ لَا مَا اَنْهَا فَلَى الْمَقَامَ فَي اللّهِ مَنْ اللّهُ وَالْمَعْمُوعَة وَلا مَمْنُوعة فَي وَظُلْ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَعْمُوم وَعَيْمُ وَ وَطُلّة مِنَ اللّهِ فِي يَرْفَ

व ला युन्जिफ्न ० व फाकि-हतिम्-मिम्मा यत-खय्यरुन ० व लहिम तैरिम-मिम्मा यश्तहून ० व हुरुन् ईन ० क-अम्सालिल्-लुअ्लुइल्-मक्नून ० जजा-अम् बिमा कान् यअम्लून ० ला यस्मऊ-न फीहा ल्वंव्-व ला तअसीमा ० इल्ला क्रीलन् सलामन् सलामा ० व अस्हाबुल्यनीनि मा अस्हाबुल्-यमीन ० फी सिद्रिम्-मख्रुजूदिव- ० -व तिल्हम्-म्नजृदिव्- ० -व जिल्लिम् मम्दूदिव्- ० व माइम् -मरकुब ० व फाकि-हतिन् कसी-रतिल्- ० -ला मक्तु-अतिव्-व ला मम्नू-अतिव्- ० -व फुरुशिम्-मर्फ्अः ० इना अन्याअनाहुन्-न इन्शा-अन् ० फ-ज्अल्लाहुन्-न अकारा ० अरुवन् अत्राबल्- ० - लिअस्हाबिल्-यमीन ० मुल्लतुम्-िमनल्-अव्वलीन ० व मुल्लतुम्-िमनल्-आखिरीन ० व अस्हाबुश्-शिमालि मा असहाबुश्-शिमाल ० फी समूमिंव्-व हमीमिंव्- ० -व जिल्लिम्-मिंय्यहमुमिल्- ०

64 لَابَلَادِ وَلَاكِرِ، يُعِي الْمُعَوَّانُوا قَبْلَ ذَلِكَ عُلْرَفَانَ أَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَ الحِنْ الْعَظِيْمِ فَ وَكَانُوا يَعُولُونَ مُا وَنَا مِتَا وَلَنَا ثُرَايًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَهُ عُوثُونَ آوَالْمَاوْنَا الْأُوْلُونَ وَ قُلْ إِنَّ الْأُوَّلِيْنِ وَالْإِخِرِيْنَ ﴿ لَيَجْمُوعُونَ مَ إِلَى مِنْقَاتِ يَوْمِمَعُلُومِ ثُمُّ إِنَّكُمُ إِنَّهَا الضَّالَوْنَ الْمُكَانِ أَوْنَ ﴿ لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرِمِن زَفْوُمِنْ فَمَالِؤُنَ مِنْهَا الْمُطُونَ فَ فَشَاءِ يُؤْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيدِ فَ فَشَاير بُؤْنَ شُوبَ الْهِيْمِ فَ هَذَا نُزُلُمُ مُ يُومِ الدِّينِ فَ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّ قُوْنَ ١٠ فَرَءَيْ تَرْ مَانُهُ وَنَ وَاللَّهُ وَخَلُقُونَةَ آمُرنَحُ وَالْخَالِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ يِمَسْبُو قِيْنَ فَ عَظَانَ نَبْكِ لَ أَمْتَالَكُو وَنُنْشِ عَكُمْ فِي مَا -ला बारिदिंव-व ला करीम ० इन्नहुम् कान् कब्-ल जालि-क मुत्-रफीन ० व कानू युसिर्ल-न अ़लल्-हिन्सिल्-अ़ज़ीम ० व कानू यक्लू-न अ-इज़ा मित्ना व कुन्ता तुराबव्-व इजामन् अ-इन्ता ल-मब्उस्न ० अ-व आबाउनल्-अव्यलुन कुल इन्नल अव्यलीन वल आखिरीन ० ल-मज्मूजू-न इला मीकाति यौमिम्-मञ्जूम ० सुम्-म् इन्तकुम् अय्युहज्जाल्लून्ल्-मुकञ्जिब्नुन ० ल-आकिलु-न मिन् श-जरिम्-मिन् ज़क्क्म ० फुमालिऊ-न मिन्हल्-बुतून ० फशारिब्-न अलैहि मिनल्-हमीम ० फशारिब्-न शुर्बल्- हीम ० हाजा नुजुलुहुम् यौमद्दीन ० नहन् खूलवनाकुम् फलौ ला तुसिद्देकुन ० अ-फ-रऐतुम्-मा तुम्नून ० अ-अन्तुम् तख़्लुकूनह् अम् नहनुल्-ख्रालिकून ० नहन् कद-द ना बैनकुमुल मौत वमा नहन् बिमस्बुकीन ०

अ़ला अन्-नुबद्दि-ल अम्सा-लकुम् व नुन्शि-अकुम् फी मा

२६ मुल

الانقلة و و القد على المثالة الأولى فلق لا تنك كُون و المؤردة منا المؤردة و المؤردة و

ला तअलमून ० व ल-कद् अलिम्तुमुन्-नश्अ-तल्-ऊला फलो ला तज़क्करून ० अ-फ-रऐतुम्-मा तहरुसून ० अ-अन्तुम् तज्-रऊन्हु अम् नह्नुज्-जारिकन ० लौ नशा-उ ल-ज्ञलाहु हुतामन् फजल्तुम् तफक्कहून ० इन्ता ल-मुग्र्मून ० बल् नहनु महरूमून ० अ-फ-रऐतुमुल् मा-अल्लजी तश्रबून ० अ-अन्तुम् अन्जल्तुमृहु मिनल्-मुज्नि अम् नहनुल्-मुन्जिलून ० लौ नशा-उ जअल्लाहु उजाजन् फलौ ला तश्कुरून ० अ-फ्-रऐतुमुन्-नारल्लती तुबन् ० अ-अन्तुम् अन्शअ्तुम् श-ज-र-तहा अम् नहनुल्-मुन्शिकन् ० नहनु जअल्लाहा त्रिक-रतंव्-व मताअल्-लिल्मुक्वीन ० फ-सिब्बह् बिस्मि रिब्दिक्त्-अज़ीम ० फला अुदिसमु बि-मावाकिइन्-नुज़ूम ० व इन्ड् ल-क-समुल्-लौ तअ्लम्-न अजीम ० इन्ह् ल-कुरुक्तान करीम ० फी किताबिम् मक्नून ०

२६ सुरते يَمَّنُهُ إِلَّا الْمُطَلِّمُ وْنَ ٥ُ تَأْنِرِيْكٌ مِنْ زَيْبِ الْعُلَمِيْنَ ۞ أَفَيَهٰذَا الْجَدِينِ أَنْتُمُ مُدْهِ وَكُونَ وَتَخْعَلُونَ مِنْ قَالُمُ إِنَّا مُنْ ثُلَقُ أَنَّا لَا تُعَلَّمُ مُنْ فَالْوَلَّ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلَقُومَ مُ وَٱنْتُمْرِجِينَا فِي مَنْ فُلُونَ فَ وَنَحْنُ آقْرَبُ اللّهِ مِنْكُمُ وَلَكِنَ لَا تُبْصِرُونَ ِ فَلَوْلِا إِنْ كُنْتُمُ عَلْيُرَمَي بِينِينَ فَ مَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ٥ فَأَمَا لْنُكَانَ مِنَ الْمُقَرِّدِينَ فَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ هُ وَجَنْتُ نَعِيمِ ، وَآمَّاإِنْ كَانَ مِنُ اَصَّحٰ الْيَهِينَ أَنْ فَسَالَةٌ لَكَ مِنْ اَصْحَلِ الْبِينِينَ وَامَّا إِنْ كَانَ صَ الْمُكُذِّنِينَ الطَّالِيْنَ فَ فَنُزُلُ مِن حَمِيدِ فَ وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ مُ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَحَقُ الْيَقِينِ ٥ فَسَيْحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٥ ला य-मस्सुहू इल्लल्-मुतह्हरून ० तन्जीलुम् मिर्रिब्बल्-आलमीन ० अ-फ्बिहाज्ल्-हदीसि अन्तुम् मद्हिनुन ० व तज्अलु-न रिज़्ककुम् अन्तकुम् तुकिरिज़बुन ० फ़लौ ला इजा ब-ल-गृतिल्-हुल्कृम ० व अन्तुम् ही-न-इज़िन् तुन्जुरून ० व नहनु अक्रबु इलैहि मिन्कुम् व लाकिल्-ला तुब्सिल्ग - फलौ-ला इन् कुन्तुम् गै-र मदीनीन ० तर्जिज़नहा इन्-कुन्तुम् सादिकीन ० फ-अम्मा इन् का-न मिनल्-मुकर्रबीन फ्-रौहुंव्-व रैहानुंव्-व जन्नत नइम् ० व अम्मा इन् का-न मिन् अस्हाबिल्-यमीन ० फ-सलामुल्-ल-क मिन् अस्हाबिल्-यमीन ० व अम्मा इन् का-न मिनल् मुक्रिज़बीनज्-जाल्लनी ० फ-नुजुलुम्-मिन् हमीमिंव्- ० -व तस्लि-यतु जहीम ० इन्-न हाजा लहु-व हक्कुल्-यकीन ० फ-सब्बिह बिस्मि रब्बिकल्-अजीम ०

### सुरेह हदीद

يسم الله الرَّحين الرّحيديون

सब्ब-ह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वर्ल्अर्ज व हुवल् अजीजुल्-हकीम ० लह मुल्कुस्समावाति वर्ल्अर्ज युह्यी व हु-व अला कुल्लि शेइन् कदीर ० हुवल्-अल्लु वल्-आखिरु वज्जाहिरु वल्-बातिनु व हु-व बिकुल्लि शेइन् अलीम ० हुवल्ल्जी ख-लकस्समावाति वल्अर्-ज फी सित्तिति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल्-अर्टि. यअलम् मा यलिजु फिल्अर्जि व मा यख्रुरुजु मिन्हा व मा यज्जुम् ऐ-नमा कुन्तुम्, वल्लाहु विमा तअमल्-न स्सीर ० लह् मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, व इलल्लिह तुर्ज्जल-उम्र ० यलिजुल्लै-ल फिन्नहारि व यूलिजुन् नहा-र फिल्लेलि, व हु-व अलीमुम्

२६ सुरतें يِذَاتِ الصُّدُوعِ ٥ امِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِنَا بَعَلَكُوْمُ سَتَغَلِّفُنْ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ أَمَنُوْ امِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجُرُّكُمْ يُرُّ وَمَالَكُمْ لِاتُؤْمِنُونَ بالله والرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ آخَذَهُ مِيثَاقًاكُمْ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ هُوَالَانِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِي ﴾ التي بَيْنَةِ الْيُخْرِجَكُوْنَ الطّللت إلى النّور وإن الله يكفر لرَّوُوك زَجِيْدُ وَمَالَكُمُ الاَتْفَقُوا فَي سَيبيل الله وَيِنْدو بَرَكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوَى مِنْكُمْ مَنْ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولِيكَ آءَ الْمُدَرَجَةً مِنَ الْمَانِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْلُ وَقَاتُكُوا وَكُلاً وَعَدَا اللَّهُ الْجُسْئَ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَاؤُنَ خَمِيْرٌ كُمْنَ ذَالَّذِي बिजातिस्-सुदूर ० आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिक् मिम्मा ज-अलकुम् मुस्तख्र-लफी-न फीहि, फल्लजी-न आमन् मिन्कुम् व अन्फक् ल्हुम् अज्ञुन कबीर ० व मा लकुम् ला तुअ्मिन्-न बिल्लाहि वर्रसृलु यद्ज्कुम् लितुअ्मिन् बि-रिब्बिकुम् व कृद् अ-खु-ज् मीसा-ककुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन ० हुवल्लजी युन्जिन्तु अला अब्दिही आयातिम् बिय्यनितल्-लियुख्रि-जकुम् मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, व इन्तल्ला-ह बिकुम् ल-रऊफुर्रहीम ० व मा लकुम् अल्-ला तुन्फ्रिक् फी सबीलिल्लाहि व लिल्लाहि मीरासुस्समावाति वल्अर्जि, ला यस्तवी मिन्कुम् मन् अन्फ-क मिन् क्बिल्-फिरिह व कात-ल, उलाइ-क अअ्-ज्मु द-र-जतम्-मिनल्लजी-न अन्फक् मिम्बअ्दु व कातलू, व कुल्लंव्-व अदल्लाहुल्-हुस्ना, वल्लाहु बिमा तअमल्-न खुबीर ० मन् जल्लजी

२६ मुर्ति कुंग्ह ह्वीट

يَعْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيَصْمِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُو لَلْمِيهُ فَيْوَكُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْهُ فُومِنْتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِينِهِمْ وَبِآيْمَانِهِمْ بُشُورِكُو الْيَوْمَرَةُ وَلَا يَعْنَ مِنْ تَتَحْتِهَا الْآخَهُ رُخلِي نِنَ فِيهَا 'ذَلِكَ هُوالْفُؤُو الْعَظِيْمُ فَيْعُولُ الْمُنْفِعُونَ وَالْهُ نُوفِتُ لِلّذِيْنِينَ (مَنُوا انْظُرُونَ انْفَتَيِسُ مِنْ نُتُوي كُمْ إِلَيْ الْمُنْفِعُونَ وَرَا عَنْهُ فَالْتَعِسُوا نُورًا فَضَهِ بَيْنَهُمْ بِسُومِ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُ هُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَالُ فَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ بَاللّهُ بَاللّهُ عَلَمُ وَالْمَنْفِيةُ وَالْمَالِهُ وَعَرَتُكُمُ الْأَمْ لَا مُؤَلِّ مِنَا الْمُولِيةَ فَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُولًا عَلَيْتُهُمُ اللّهُ مُولِي مُنْ اللّهُ مُؤْلِقُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مُولِي اللّهُ اللّهُ مُولًا عَلَيْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤْلِدُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُولِي اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا عَلَيْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ

युक्रिजुल्ला-ह कर्ज़न् ह-सनन् फ-युज़ाइ-फह् लहु व लह् अज़ुनु करीम ० यौ-म तस्त्-मुअ्मिनी-न वन्मुअ्मिनाति यस्आ नुरुहुम् बै-न ऐदीहिम् व बि-ऐमानिहिम् बुश्राकुमुल्-यौ-म जन्नातुन् तज्री मिन् तहितहल् अन्हारु खालिदी-न फीहा, जालि-क हुवल् फौजुल्-अजीम ० यौ-म युक्लुल्-मुनाफिक्-न वल्-मुनाफिकातु लिल्लजी-न आमनुन्जुरूना नक्तिबस् मिन्-नुरिकुम् कीलर्जिज् वरा-अकुम् फल्तिमसू नूरन्, फजुरि-ब बैनहुम् बिसूरिल्-लह् बाबुन्, बातिनुहू फीहिरह्-मतु व जाहिरुहू मिन् कि-बलिहिल्-अज़ाब ० युनादून्हुम् अलम् नकुम् म-अकुम्, काल् बला व लाकिन्तकुम् फतन्तुम् अन्फु-सकुम् व तरब्बस्तुम् वर्तब्तुम् व गृत्कुमुल-अमानिय्यु हत्ता जा-अ अमुरुल्लाहि व गरिकुम् बिल्लाहिल्-गृखर ० फ्ल्यौ-म ला युअ्-खुज् मिन्कुम् फिद-यतुंव-व-ला मिनल्लजी-न कफ्ल,

२६ पुरतें सरेह हदीद مَأُوْنَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَكُمُ مُولِكُمُ أُويِفْسَ الْمَصِيدُ ۖ ٱلَّمْرِيانِ لِلَّذِينَ امْنُوَا آن تَحْشَعَ قُلُومُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا تَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوتوا الكتاب من قبل فطال عَلَيْهِمُ الْأَمَّلُ فَقَسَتْ قُلُوْمُهُمْ وَكَثِيرٌ فِنَهُمْ فْسِعُونَ ﴿ إِعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ يُعْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْالْتِ لَعَلَّكُمْ رَتَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ الْهُصَّيِّقِيْنَ وَالْهُصَّيْ قَتِ وَاَفْرَضُوا اللهُ فَنَ صَمَّا حَسنًا يُضِعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ إَجْرُكُرِيمُ ٥ وَالَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهَ أُولَهِ كَ مُمُ الصِّدِي يَعْوُنَ وَ وَالشَّهُ مَا أَعِينَ مُوَّامِمٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَّرُوا وَكُذَّ بُوْا بِإِيْتِنَا أُولِيكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ الْأَنْيَا मअ्वाकुमुन्नारु, हि-य मौलाकुम्, व विअसल्-मसीर ० अलम्यअ्नि लिल्लजी-न आमन् अन् त्रां ज् कुल्बुहुम् लिजिकिल्लाहि व मा न-ज-ल मिनल्-हिक्क व ला यक्नू कल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब मिन् कब्लु फता-ल अलैहिमुल्-अ-मदु फ-कसत् कुल्बुहुम्, कसीरुम्-मिन्हुम्फासिक्न ० इअ्-लम् अन्लला-ह युह्यिल्-अर्-ज बअ्-द मौतिहा, कद् बय्यन्ता लकु मुल्-आयाति ल्अ्ल्लकुम् तअ्किल्न ० इन्नल्-मुस्सिद्दिकी-न वल्-मुस्सिद्दिकाति व अक्रजुल्ला-ह कर्जन्ह-सनंय्-युजा-अफु लहुम् व लहुम् अज़ुन् करीम ० वल्लज़ी-न आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइ-क हुमुस्सिद्दीक्-न वश्शु-हदा-उ इन्-द रिब्बिहम् लहुम् अज-रुहुम् व नूरुहुम्, वल्लज़ी-न क-फरू व केज़्ज़्बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल्-ज्हीम ० इअ्-लम् अन्नमल हया्तुदुद्नया

عِنَة وَالْدَ وَالْمُوْوَزِيْنَةُ وَتَفَا حُرِّبَيْنَكُمُ وَ تَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَا لَا لَمُثَالُ لَعِبُ وَلَهُ وَلَا الْمُوالِ وَالْأَوْلَا لَا لَمُثَالُ لَعَبُ الْمُعَالُ وَلَا الْمُوالُ وَالْأَوْلُا لَا لَمُثَالُ فَيَا اللّهِ وَالْمُوالُ وَالْمُوْلُولُ مُطَامًا وَ فَي الْاِخِرَةِ عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَال

مَنْ يَشَانُهُ وَاللَّهُ دُوالْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي آنفُسِكُمُ اللَّ فِي كِيْبٍ مِنْ قَبْلِ آنْ نَبْرَا هَا ۖ اِنْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فِي

اِكِيْلَاتَاسُواعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفَى حُوا بِمَاالْتُكُوْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ

लइबुंव्-व लहवुंव्-व जी-नतुंव्-व तफाखुरुम्-बैनकुम् व तकासुरुन् फिल्-अम्वालि वल्-औलादि, क-म-सलि गैसिन् अञ्-जबल्-कुप्फा-र नबातुहु सुम्-म युहीजु फतराहु मुस्फर्रन् सुम्-म यक्नु हुतामन्, व फ़िल-आख़िरित अज़ाबुन् शदीदुंव्-व मिएफ्-रतुम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानुन्, मल्-हयातुद्-दुनया इल्ला मताउल-गुस्तर ० साविक् इला मािफ-रितम्-मिरिब्बिकुम् व जन्नितन् अर्जुहा क-अरिज़स्समा-इ वल्अर्जि उइद्दत् लिल्लजी-न आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही. जालि-क फुज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाह जुल्-फ़्ज़िल्ल्-अज़ीम ० मा असा-ब मिममुसी-बतिन् फिल्अर्जि व ला फी अन्फुसिकुम् इल्ला फी किताबिम्-मिन् क्बिल अनु-नब्र-अहा, इनु-न जालि-क अलल्लाहि यसीरुल ० लिकैला तअसी अला मा फातकुम् व ला तपरहू विमा आताकुम्, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्-ल मुख्तालिन्

२६ सुरतें فَحُوْرِهِ اللَّذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَأْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَن يُتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوَالْغَنِيُ الْحَبِيدُ وَلَقُدُ السَّلَا السَّلَا بِالْبَيْنَةِ وَانْزَلْنَامَعَهُ وَالْكِتْب وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِيطِ وَٱنْزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بِأُسُّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلُمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُونُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْرُ وَكُلَّا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَإِبْرَهِيهُم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَهِنَّهُمْ مُهْتَهِ وَكَيْنِرُونْهُ مُوفِيعُونَ ۞ ثُمَّ قَفْيْنَا عَلَى أَنْ إِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفْيْنَا بِعِينَى ابن مَرْيِكِمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قِلُوْبِ النَّايْنِ النَّبَعُولُارَ افَكَ ۗ وَرَحْمَةً ۅۘڒۿؠٵڹؾۜڐ<sup>؞</sup>ؚٳؠ۠ؾۜؠۜٷۿٲڡٵػؾۘؠٚۿٵڲڸۘۿؚؠؙٳۅٚٳؠؾۼٚٵٷۻؗۅٳڹٳڶڵۼ؋ۻٙٵۯۼۜۅٝڝٵ फख़्री ० निल्लज़ी-न यब्ख़लू-न व यअ्मुरूनन्ता-स बिल्बु दिल, व मंय्य-तवल्-ल फ्-इन्नल्लाह हुवल् गुनिय्युल्-हमीद ० ल-कृद् अस्सल्ता रुस्-लना बिल्बिय्यनाति व अन्जूल्ना म-अहुमुल्-किता-ब वल्मीजा-न लि-यक्मनास् बिल्-किस्ति व अन्जल्नल् ह्दी-द फीहि बअ्सुन शदीदुंव-व म्नाफिउ लिन्नासि व लि-यअ्-लमल्लाहु मंय्यन्सुरुह् व रुसु-लहू बिलौबि, इन्तल्ला-ह क्विय्युन् अजीज ० व ल-कृद् अर्सल्ना नृहंव्-व इब्र्यही-म व जअल्ना फी जुरिय्यतिहि-मन्नुबुव्व-त वल्किता-ब फिमन्हुम् मुह्तदिन् व कसीरुम्-सिन्हुम् फासिक्न ० सुम्-म कप्फैना अला आसारिहिम् बिरुसुलिना व क्प्फैना बि-ईसब्नि मर्य-म व आतैनाहुल्-इन्जी-ल व जञ्जला फी कुलूबिल्लजीनत्-त-बज्ह रञ्-फृतंव्-व रह्म-तन्, व रह्बानिय्य-त-निब्त-दुउहा मा कतनाहा अलैहिम् इल्लब्तिगा-अ रिज़्वानिल्लाहि फमा

सुरह हदीद

حَقَى مِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الْمَانِينَ امَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُ هَٰ وَكَثِيرُ فِيهُ مُولِهِ فَوْتَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْقُونَ وَيَغُونُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنِ مِنْ زَحْمَتِهِ وَيَغُونُ لَكُمْ وَاللّهُ عَقُورٌ نَحِيْهُ فَإِلَاهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ وَاللّهُ فَعَلْمُ اللّهِ وَإِلّهُ فَعَلْمُ اللّهِ وَإِلَى اللّهِ وَإِلَى اللّهِ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ ذُوالفَصْلِ اللّهِ وَإِلَى اللّهُ وَالفَصْلُ اللّهِ وَإِلَى اللّهُ وَالفَصْلُ اللّهِ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ ذُوالفَصْلِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالفَصْلُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْ

स्जीहा हक्-क रिआ-यतिहा फआतैनल्ली-न आमन् मिन्हुम् अज्रहुम् व कसीरुम्-मिन्हुम् फासिक्न ० या अय्युहल्लजी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व आमिन् बि-स्सूलिही युअ्तिकुम् किफ्लैनि मिर्रहमितही व यज्अल्-लकुम् नूर्न् तम्शू-न बिही व यिफ्र् लकुम्, वल्लाहु गफूर्र्रहीमुल ० लि-अल्ला यञ्ल-म अहलुल्-िकताबि अल्ला यिवदल-न अला शैइम्-मिन् फिल्ल्लाहि व अन्नल्-फज्-ल बि-यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु जुल्-फिल्ल्ल्-अजीम ०

### बाज सुरतों के खास फाएदे

फर्माया स. : हर शाम सुरेह वाकेआ पढने बाले का फुकर वफाका दर होता है ।

फर्माया स. : सुरेह वलअसर हमेशा पढने वाले का इसलामी इमान पर खातमा होगा ।

फर्माया स. : सुरेह इखलास बकसरत पढने वाले को हुजुर स. ने जन्नत की खुशखबरी फर्माई है ।

सुरेह हशूर २६ मुखें सुरह हशुर يست جالله الزّحان الرّحيب يوره سَبَّحَ يِلُهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَمْ فِنْ وَهُوالْعَيْنِيزُ الْحَكِينُهُ ۞ هُوَالَدِينَ الْحَبَ الَّذِينَ تَعَنُّوا مِنْ أَهْلِ الْكِتِدِ مِنْ دِيَارِهُمْ لِأُوِّلِ الْحَشْرَ مَاظَنَتْ مُؤَانَ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَمُّ الْمُوَّالِعَةُ وَجُمُونُهُمُ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُ مُواللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَجْتَسِبُواْ وَتَدَرَفَ في وَكُوْيِمُ الرُّعْبَ يُخْرِيُونَ يُبُونَهُمْ لِيَايْدِيهِ فِحْد وَيَيْنِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُواْ يَأُولِي الْإِصَارِ · وَلَوْلَا أَنْ كُتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْجَلَا لَعَنْ بَهُمْ فِي الذُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ و ذُلِكَ بِأَنَّهُ مُنْ أَقُوا اللَّهَ وَرَسُّولَ لَا وَمَنْ يُنْكَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَيِيدُ الْعِقَابِ @ مَاقَطَعْتُهُ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُّتُهُ وَهَا قَائِمَةً عَلَ أَصُولِهَا فِيادُنِ اللهِ وَلِيُزِكَ الْفِيقِينَ सब्ब-ह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व हुवल् अजीजुल्-हकीम ० हुवल्लजी अख्र-रजल्लजी-न क्-फुरू मिन् अहिलल्-िकताबि मिन् दियारिहिम् लि-अव्वलिल्-हशूरि, मा जनन्तुम् अय्यख्रुज् व जन्तू अन्तहुम् मानि-अतुहम् हुसूनुहुम् मिनल्लाहि फ-अताहुमुल्लाह मिन् हैसु लम् यहतसिबु व क-ज-फ फी कुलूबिहिमुर्रुअ-ब युख्रिबू-न बुयू-तहुम् बि-ऐदीहिम् व ऐदिल्-मुअ्मिनी-न फुअ्तबिल या उलिल्-अब्सार ० व लो ला अन् क-तबल्लाहु अ़लैहिमुल-जला-अ ल-अज़्ज़-बहुम् फिहुनया. व लहुम् फिल्-आख़िरति अज़ाबुन्तार ० जालि-क बि-अन्तहुम् शाक्कुल्ला-ह व स्पूलहु व मंध्यशाक्किल्ला-ह फ्-इन्नल्ला-ह शदीदुल्-इकाब ० मा क-तअतुम् मिल्ली-नतिन् औ तरक्तुमुहा काइ-मतन् अला उसूलिहा फबि-इजनिल्लाहि व

وَمَا أَفَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا الْدَجَفَعَةُ عَلَيْهِ مِن خَيْلِ وَلاَمِ كَالِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

लियुख्जि-यल्-फसिकीन ० व मा अफा-अल्लाह अला रस्लिही मिन्हुम् फुमा औजफ्तुम् अलैहि मिन् खैलिंव्-व ला रिकाबिंव्-व लाकिन्नल्ला-ह युसल्लितु रुसु-लहु अला मंय्यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क्दीर ० मा अफा-अल्लाह् अला रसूलिही मिन् अहिलल्-कुरा फ्-लिल्लाहि व लिरंसुलि व लिजिल्-कुर्बा वलयतामा व्लमसाकीनि विन्तिस्सबीलि कैला यकू-न दू-ल्तम्-बैनल्-अग्निया-इ मिन्कुम्, व मा आताकुमुर्रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम् अन्हु फुन्तह् वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह शदीदुल्-इकाब ० लिलफु-कराइल्मुहाजिरीनल्लजी-न उख्रिरेजू मिन् दियारिहिम् व अम्वालिहिम् यव्तगु-न फुल्लम्-मिनल्लाहि व रिज्वानंव्-व यन्सुरूनल्ला-ह व रसूल्हु, उलाइ-क हुमुस्सादिकुन ० वल्लजी-न त-बव्वउद्दा-र वल्ईमा-न मिन क्बिलहिम

الْذِيْنَ مَافَقُواْ يَقُوُلُوْنَ لِإِخُواْغِهُم الْذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهُلِ الْكَتْبِ لَيْنَ الْخُوجْتُمُ لَتُخْرُجَنَّ مَعَكَدُولَا نُطِيعُ فِي كُوْلَتَكَ الْبَدَّا 'وَإِنْ قُوْتِلْتُمُ لَنَصْمَرَنَ كُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ لَا يَهْمُولَكُوْنِهُ وَنَ هَا فِي الْخِرِجُوْ الْاَيْخُرُجُونَ مَعَمُ فُولَانِ قُوتِلُوا الْشَصْمُونَهُمْ

युहिब्बू-न मन् हाज-र इलैहिम् व ला यजिद्-न फी सुदूरिहिम् हा-जतम्-मिम्मा ऊत् व युअ्सिल-न अला अन्फुसिहिम् व लौ का-न बिहिम् ख़सा-सतुन्, मंय्यू-क शुह्र-ह निष्सिही फ्-उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिह्न ० वल्लजी-न जाऊ मिम्बअ्दिहिम् यक्लू-न रब्बन्रिफर् लना व लि-इख़्वानिनल्लजी-न स-बक्ना बिल्-ईमानि व ला तज्ञल् फी कुलूबिना गिल्लल्-लिल्लजी-न आमन् रब्बना इन्न-क रऊफुरहीम ० अलम् त-र इलल्लजी-न नाफक् यक्लु-न लि-इख्न्वानिहिमुल्लजी-न क-फल मिन् अहिलल्-किताबि ल-इन् उख़्रिज्तुम् ल-नख़्रुजन-न म-अकुम् व ला नुतीज फीकुम् अ-६दन् अ-बदंव्-व इन् कुतिल्तुम् ल-नन्पुरन्नकुम् वल्लाहु यश्हदु इन्नुहुम् लकाजिबुन ० ल-इन् उख़्रिज़ू ला यख़्रुज़-न म-अहुम् व ल-इन् क्तिलु ला यन्सुरुन्हुम

२६ सुरते وَلَـنْ نَصَرُوهُ وَلَيُولُنَّ الْإِذِبَارَ مُو لا يُصَرُّونَ ﴿ لاَ الْمُواْفَةُ رَهْبَةً فِي صُلُودٍ مُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ تَوْمُ لِآ يَفْقَهُ وَكَ الْأَكُونَ فَكُونَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّا وَلَوْ الْأَنْ اللَّهِ فَالْكُونَ مُحَصَّنَةً أَوْمِنْ وَرَاءِجُدُ رِبَالْ مُوسِيَهُ وَسَيِيدُ تَحْسَمُهُ وَجَيْعًا وَقُلُومُهُ وَسَيَّ ذَٰلِكَ يَا نَهُ مُوْفُومُ لا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَلِ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قِي مِيًّا ذَا قَوْا وَبَالَ آمْ مِمْ وَلَهُمْعَذَا كُالِيْمٌ فَكُمْثَلِ الشَّيْطِي إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّالُفُرُ قَالَ إِنَّ بَرِيْ مِنْكَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَيْتِ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّ أَنْهُمَا فِي النَّا رِخَالِمَ يْن نِيهَا وَذَلِكَ جَزَوْا الظَّرِلِينَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَوُا اتَّعَوَّا اللَّهَ وَلَتَنظَرْنَفُسُ مَا वल-इन नसरुहुम लयु-वल्लुन्नल्-अद्बा-र, सुम्-म ला युन्सरून ० ल-अन्तुम् अशहु रह्-बतन् फी सुदूरिहिम् मिनल्लाहि, जालि-क बि-अन्नहुम् कौमुल्-ला यफ्कहून ० ला युकातिलूनकुम् जमीअन् इल्ला फी कुरम्-मुहस्स-नितन् औ मिंव्यरा-इ जुदुरिन, बज्सुहुम् बैन्हुम् शदीदुन्, तह्सबुहुम् जमीअंव्-व कुलूबुहुम् शत्ता, जालि-क बि-अन्तहुम् क्रीमुल्-ला यअ्किलून ० क-म-स्रिल्लजी-न मिन् क्बिल्हिम् क्रीबन् जाक् व बा-ल अम्रिहिम् व ल्हुम् अजाबुन् अलीम ० क-म-सिलश्शैतानि इज् का-ल लिल्-इन्सानिक्फुर् फ-लम्मा क-फ-र का-ल इन्नी बरीउम्-मिन्-क इन्नी अख़ाफुल्ला-ह रब्बल्-आलमीन ० फ्का-न आकि-ब तहुमा अन्नहुमा फिन्नारि ख़ालिदैनि फीहा, व जालि-क जजाऊजालिमीन ० या अयुहल्लजी-न आम्नुत्तकुल्ला-ह वल्तन्जुर नप्सुम्-मा

२६ सुरते تَنَامَتُ لِغِيدُ وَاتَّعُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَيْرٌ إلى مَاتَّعْمَاوُنَ @ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمُ أَنفُسُهُمُ أُولَيْكَ هُو الفيقُونَ ﴿ لَا يَسُنِّونَ أَصْحُ النَّارِ وُأَصْحُبُ الْجَنَّةِ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُ مُ الْفَايِرُونَ ﴿ تَوْانْزَلْنَا هٰذَا الْقَرْانَ عَلْ جَمَلُ لَمَ أَيْتَكُ خَاشِعًا ثُمَّتَ مَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَعْفِرِهُمَّا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَقَلَّرُونَ ﴿ هُ وَ اللّهُ الَّذِي لَآ اِلهَ اللّهُ وَعَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ \* هُوَالنَّجْمُنُ لِرَّحِيْمُ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ أَلْمَلِكُ الْقُنُّوسُ السَّلْمُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِينُ الْعَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِ كُونَ ۞ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُكُ الْأَتْمَاءُ الْخُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّعْوٰتِ وَالْرَضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَلَيْدُ فَ क्द-मत् लि-गृदिन् वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलुन ० व ला तक्नु कल्लजी-न नसुल्ला-ह फ-अन्साहुम् अन्फु-सहुम्, उलाइ-क हुमुल-फासिक्न ० ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हाबुन्-जन्नित, अस्हाबुल्-जन्निति हुमुल्-फाइजून ० लौ अन्जला हाजूल्-कुर्आ-न अला ज-बलिल्-ल-रऐ-तह् ख्राशिअम् मु-तसिंदअम् मिनृ ख्रश्-यतिल्लोहि, व तिस्कल्-अम्सालु निरंबुहा लिन्नासि लअल्ल्हुम् य-तफ्क्करून ० हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व आलिमुल्-गैबि वश्शहा-दित हुवर्-रहमानुरहीमं ० हुवल्लाहुल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-व अल्मिलकुल-कृहुसुस्-सलामुल-मुअभिनुल्-मुहैमिनुल्-अजीजुल्- -जब्बारुल्-मु-तकब्बिरु, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्चिक्न ० हुवल्लाहुल् खालिकुल् बारिउल् मुसिब्दिरु लहुल् अस्मा-उल्-हुस्ना, युसिब्बहु लहू मा फिस्समावाति वल्अर्जि व हुवल् अजीजुल्-हकीम ॰

#### मुरेह सफ्फ

لمسموالله الزَّحَان الرَّحِيدِ في الرَّحِيدِ

سَجَحَ بِللهِ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوالْعَنِ يُزُالْحَكِيْمُ وَالْعَنْ يُزُالْحَكِيْمُ وَالْمَالُونَ وَهُوالْعَنْ يُزُالْحَكِيْمُ وَالْمَالُاتَفْعَالُونَ الْمَنْوَالْمَ اللّهِ اَنْ تَقُولُواْ مَالاَتَفْعَالُونَ فَى سَمِيلِهِ صَفَّا كَا لَهُمُ مُنْهَانُ فُرْصُوصُ النَّ اللهُ يَحْدُ النَّذِينَ يَقَاتِلُونَ فَى سَمِيلِهِ صَفَّا كَا لَهُمُ مُنْهَانُ فُرضُوصُ وَاللهُ اللهُ الل

सब्ब-ह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व हुवल् अजीजुल्-हकीम ० या अय्युहल्लजी-न आमन् लि-म तक्लू-न मा ला तफअलुन ० कबु-र मक्तन् इन्दल्लाहि अन् तक्लू मा ला तफअलून ० इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्लजी-न युकातिलू-न फी सबीलिही सफ्फन् क-अन्नहुम् बुन्यानुम्-म्रसूस ० व इज् का-ल मूसा लिकौमिही या कौमि लि-म तुअजू-ननी व कत्-तअलम्-न अन्नी स्मूलुल्लाहि इलैकुम, फ-लम्मा जागू अजागल्लाह कुलूबहुम्, वल्लाहु ला याहदिल्-कौमल्-फासिकीन ० व इज् का-ल ईसब्नु म्रस्य-म या बनी इस्राई-ल इन्नी रस्नुल्लाहि इलैकुम मुसाहिकल्-लिमा बै-न यदय-य मिनत्तौराति व मुबश्चिरम् बि-स्मूलिय्-यअती मिम्बअदिस्मुह् अहमद्व, फ-लम्मा

جَاءَهُهُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْاهْ نَاسِحْرٌ فَمِيْنٌ ۞ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَ الله الْكَيْنِ وَهُويُكُنِّي إِلَى الْأَسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الطَّلَمِينَ مَّ يُرِيْدُ وَنَ لِيُطْفِئُوا فَوَرَا لِلْهِ بِاقْوَاهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُرُثُورِ ۗ وَلَوُكُرُو الْكَفِرُونَ ٥ هُوَالَانِي كَ أَرُسُلَ رُسُولَهُ عِالْهُمُلِي وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْيَرْنِ كُلِّهُ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ خَيَاتُهُا الَّذِينَ النَّهِ مَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَجَارَةِ تُنْجِيكُ فَيْنُ عَنَابٍ ٱلِيْدِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَتُجَاهِنُّ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإِنْوَالِكُو وَٱنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ٥ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَ जा-अहुम् बिल्बिय्यनाति काल् हाजा सिहरुम-मुबीन ० व मन् अज़्लम् मिम्-मनिप्तरा अलल्लाहिल्-कृजि-ब व हु-व युद्भा इलल्-इस्लामि, वल्लाह ला याह्दिल्-कौमज़्जालिमीन ० युरीद्-न लियुत्फिऊनुरल्लिह बि-अफ्वाहिहिम्, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही व लौ करिहल्-काफिलन ० हुवल्लजी अर्स-ल रसुलह बिल्हदा व दीनिल-हिक्क लियुरिह-रह् अलद्दीनि कुल्लिही व लौ करिहल्-मुश्लिक्न ० या अय्युहल्लजी-न आमन् हल् अदुल्लुकुम् अला तिजा-रतिन् तुन्जीकुम् मिन् अजाबिन् अलीम ० तुअ्मिन्-न बिल्लाहि व स्मूलिही व तुजाहिद्-न फी सबीलिल्लाहि बि-अम्वालिकुम् व अन्फुसिकुम्, जालिकुम्

खैठल्-लंकुम् इन् कुन्तुम्, तअ्लम्न ० यािफर् लकुम्

जुन-बुक्म

الفوزالعظيد (والحرى تحقونها نصرت الله وقد ويدا وقيه ويدا موتينان الآثِما الذين أمنوا لوتينا الموتينان الآثِما الذين أمنوا لوتينا الموتينان الله المنازي المنا

व युद्खिल्कुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तहितहल्-अन्हारु व मसाकि-न तिय्य-बतन् छी जन्नाति अद्निन्, जालिकल्-फौजुल्-अजीम् ० व उख्रा तुहिब्बूनहा नस्रुम्-मिनल्लाहि व फत्हुन् करीबुन्, व बश्शिरिल्-मुज्मिनीन् ० या अथ्युहल्लजी-न आमन् कुन् अन्साल्लाहि कमा का-ल ईसब्नु मर्य-म लिल्-हवारिय्यी-न मन् अन्सारी इलल्लाहि, कालल्-हवारिय्यू-न नहन् अन्सारुल्लाहि फ-आ-मनत् ताइ-फतुम् मिम्-बनी इसाई-ल व क-फरत् ताइ-फतुन फ-अय्यद्नल्लजी-न आमन् अला अदुव्विहिम्, फ-अस्बह् जाहिरीन् ०

### सुरेह जुमा

بسيرالله الزخين الرحيسيير

युसिब्बहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा
फिल्अर्जिन्-मिलिकन्-कुद्दुिसल्-अजीजिन्-हकीम ०
हुवल्लजी ब-अ-स फिल्-उम्मिट्य-न रसूलम्-मिन्हुम् यल्तू
अ लै हिम् आयातिही व युज्किकी हिम् व
युअ्ल्लिमुहुमुन्-किता-ब वन्हिक्म-त व इन् कानू मिन्
कृब्नु लफी जलालिम्-मुबीनिंव ० व आ-खरी-न मिन्हुम्
लम्मा यल्हकू बिहिम्, व हुवन् अजीजुन्-हकीम ०
जालि-क फज़्नुल्लिह युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु
जुन्-फिल्ल्न्-अजीम ० म-सनुल्लजी-न हुम्मिनुत्-तौरा-त
सुम्-म नम् यहिमलूहा क-म-सिल्ल्-हिमारि यहिमलु
अस्फारन्, विअ्-स म-सनुल्-कौमिल्लजी-न कज़्जबू
बिआयातिल्लाहि, वल्लाहु ला यहिदल्कौमज्-जालिमीन
० कुन् या अय्युहल्लजी-न

स सुरवे । धुरेह जुमा

هَادُوَّالِن زَعَنْهُ وَأَنْكُمُ وَالْمُلِيَّةِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ انْكُنْهُ مُلِيَّةِ وَلَا الْمُوْتَ الْمُلْكِنَةُ وَلَا الْمُوْتَ الْمَلْكِينَ وَ فَلْ الْمَالُونَ وَلَا اللهُ عَلِيْمُ الظّلِينَ وَ فَلْ الْمَالُونَ الْمُوْتِ اللهُ عَلِيْمُ الظّلِينَ وَ فَلْ الْمَالُونَ اللهُ عَلَيْمُ الظّلِينَ وَ فَلْ الْمَالُونَ وَمَا لَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُونَ وَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَذَكُوا اللّهُ اللهُ وَذَكُوا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَذَكُوا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

हाद् इन् ज्-अम्तुम् अन्तक्म् औलिया-उ लिल्लाहिः मिन् दुनिन्नासि फ्-तमन्नवुल्-मौ-त इन् कुन्तुम् सादिकीन ० व ला य-तमन्नौन्हु अ-बदम्-बिमा क्द-मत् ऐदीहिम्, वल्लाहु अलीमुम्-बिज़्जालिमीन ० कुल् इन्नल्-मौतल्लजी तफ़िर्रू-न मिन्हु फ-इन्नह् मुलाकीकुम् सुम्-म तुरद्दू-न इला आ़लिमिल्-गै़बि वश्शहा-दित फ्युनिब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअमलुन ० या अय्युहल्लजी-न आमनु इजा नृदि-य लिस्सलाति सिंय्यौमिल्-जुम्-अति फस्औ इला जिकिल्लाहि व जुरुल्-बै-अ, जालिकुम् खैरुल्-लकुम् इन् कुन्तुम् तञ्ज्मन् ० फ-इजा कुजि-यतिस्सलातुम फन्तशिस फिल्अर्जि वन्तग् मिन् फर्ज़्लिल्लाहि वज्कुरुल्ला-ह कसीरल्-लअ्ल्लकुम् तुफिलहून ० व इजा रऔं तिजा-स्तन् औं लह्-व-निन्फूज़्जू इलैहा व त-रक्-क काइमन्, कुल् मा इदल्लाहि खैरुम-मिनल्लाहि व मिनतिजारित वल्लाह ख़ैरुर-राजिकीन ०

بنسيرالله الزخين التحسير

युस्बिह् लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि ल्हुल्-मुल्कु व ल्हुल्-हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन क्दीर ० हुवल्लजी ख-ल-कुम् फ-मिन्कुम् काफिरुंव्-व मिन्कुम् मुअ्मिन्, वल्लाहु बिमा तअ्मलून बसीर ० ख्-लक्स्-समावाति वल्अर्-ज् बिल्हिक् व सव्य-रकुम् फ्-अह्स-न सु-व-रकुम् व इलैहिल्-मसीर ० यअ्लमु मा फ़िस्-समावाति वल्अर्जि व यअ्लमु मा तुसिर्रू-न व मा तुअ्लिनू-न, वल्लाहु अलीमुम्-बिजातिस्सुदूर ० अलम् यअ्तिकुम् न-बउल्लजी-न क-फल मिन् कब्लु फ-जाकू व बा-ल अम्रिहिम् व लहुम् अजाबुन् अलीम ० जालि-क बि-अन्नाह् कानत्-तअ्तीहिम् रुसुलुहुम् बिल्हियिनाति फकालू अ-ब-शरुंय्-यह्दूनना फ-क-फल व तवल्लो वस्तग्नल्लाहु, वल्लाहु गुनिय्युन् हमीद ० ज्-अमल्लजी-न

क-फल अल्ल्युब्-अस्, कुल् बला व स्बी ल-तुब्असुन्-न सुम्-म ल-तुनब्ब-उन्-न बिमा अमिल्तुम्, व जालि-क अलल्लाहि यसीर ० फुआमिन् बिल्लाहि व स्यूलिही वन्तुरिल्लजी अन्जल्ला, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न खुबीर ० यौ-म यज्मऊकुम् लियौमिल्-जिम्अ जालि-क यौमुत्-तगाबुनि, व मंय्युअ्मिम्-बिल्लाहि व यञ्मल् सालिहंय्-युकिष्फर् अन्हु सिय्यआतिही व युद्खिल्ह जन्नातिन् तज्री मिन् तहितहल्-अन्हारु ख्रालिदी-न फीहा अ-बदन्, जालिकल् फौजुल्-अजीम ० वल्लजी-न क-फरु व कज़्ज़ब् बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुन्नारि ख्रालिदी-न फीहा, व बिअसल्-मसीर ० मा असा-ब मिम्-मुसी-बतिन् इल्ला बि-इज्निल्लाहि, व मंय्युअमिम्-बिल्लाहि याह्दि कल्बह्, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम ० व अतीज़ल्ला-ह अतीज़र्रसू-ल फ-इन् तवल्लैतुम् फ्-इन्नमा अला रसृतिन्-बलागुल्-मुबीन ० अल्लाह ला इला-ह इल्ला

हु-व, व अल्ल्लिहि फ्लय-तवक्किल्ल्- मुअ्मिन्न् ० या अय्युहल्लजी-न आमन् इन्-न मिन् अज़्वाजिकुम् व औलादिकुम् अदुव्वल्-लकुम फह्ज़रूहुम् व इन् तअ्फू व तस्फह् व तिफिरू फ-इन्ल्ला-ह ग़फूरुर्रहीम ० इन्नमा अम्वालुकुम् व औलादुकुम् फित्-नतुन्, वल्लाहु इन्दह् अज्ञुन् अजीम ० फत्तकुल्ला-ह मस्त-तअ्तुम वस्-मउ व अतीउ व अन्फिक् खैरल्-लिअन्फुसिकुम्, व मंय्यू-क शुह्-ह निपसही फ-उलाइ-क हुमुल-मुफ्लिह्न ० इन् तुक्रिजुल्ला-ह कर्ज़न् ह-सनंय्-युज़ाइफ्हु लकुम् व यिफ्र लकुम्, वल्लाहु शक्रुरुन् हलीम ० आलिमुल्-गैबि वश्शहा-दितल्- अजीजुल्-हकीम ०

# सुरेह तहरीम

يسم الله الرّحان الرّحان

يَا يَهُا النّهُ لِمَرْتُحْوِمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكُمْ تَعْجِلْهُ آمَا يَكُوْ وَاللهُ مَوْلَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ تَحِيْمُ وَقَلُ قَلُ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلْهُ آمَا يَكُوْ وَاللهُ مَوْللَكُمْ وَهُو العَلِيمُ الْحَكِمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَوْللَكُمْ وَهُو العَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَوْلِلهُ وَحِدُولِيلًا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

या अय्युहन्तिबय्यु लि-म तुहरिमु मा अ-हल्लल्लाहु ल-क तब्तगी मर्जा-त अज़्वाजि-क, वल्लाहु गफ़्रुर्-रहीम ० कृद् फ-रज़ल्लाहु लकुम् तिहल्-ल-त ऐमानिकुम् वल्लाहु मीलाकुम् व हुवल् अलीमुल्-हकीम ० व इज् असिन्-निबय्यु इला बअ्जि अज़्वाजिही हदीसन् फ-लम्मा नब्ब-अत् बिही व अज़्ह-र-हुल्लाहु अलैहि अर्र-फ बअ्-जृहू व अअ्र-ज़ अम्-बअ्जिन् फ-लम्मा नब्ब-अहा बिही कालत् मन् अम्ब-अ-क हाजा, का-ल नब्ब-अनि-यल् अलीमुल्-ख़बीर ० इन् तत्तुबा इलल्लाहि फ-क्द सगत् जुल्बुमा व इन् तजा-हरा अलैहि फ-इन्नल्ला-ह हु-व मौलाहु व जिन्नीलु व सालिहुल्-मुअ्मिनी-न वलमालाइ-कतु बअ्-द जालि-क ज़हीर ० असा ख्बुहू इन् तल्ल-ककुन्-न अंय्युब्दि लहू अज़्वाजन् ख़ैरम्-मिन्कुन्-न

र६ सुरर्ते مُسْلِمْتٍ مُؤْمِنْتٍ قَيِتْتٍ شَهِبْتٍ عَبِدُتٍ سَهِحْتٍ ثَيِبْتٍ وَٱبْكَارًان لِلْتُمَا الَّذِينَ امْنُوا فَوْآ انفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْكِكَةٌ غِلاظُ شِكَادُ لا يَعْصُونَ اللهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَانُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ن يَا يُهَا الّذِينَ لَفَمُ وَالْا تَعْتَذِرُوا الْيَوْرُ إِنَّهَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وْ لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوانُوبُوالِ اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَى رَجُكُمُ إِنْ يُكَفِّمُ عَنْكُمْ سَيْا تِكُمْ وَيُلْخِلَكُمُ جَنْتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْفُرُ يُوْمَرُ لَا يُخْزِي اللهُ النِّيئَ وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ وَوُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيدُ مِوْدٍ بِأَيْمَا يُهُمَ يَقُولُونَ رَبِّنا أَيْمُ मुस्लिमातिम्-मुअ्मिनातिन् कानितातिन् ता-इबातिन् गिलाजुन् शिदादुल्-ला यअ्सूनल्ला-ह मा अ-म-रहुम् व यफ्अलू-न मा युअमलन ० या अय्युहल्लजी-न क-फल

अविदातिन् सा-इहातिन् सिय्यबतिव्-व अब्कारा ० या अय्युहल्लजी-न आमनू क्अन्फु-सकुम् व अहलीकुम् नारंव्-व क्दुहन्नासु वल्हिजा-रतु अलैहा मलाइ-कतुन् ला तअ्तिज़रुल्-यौ-म. इन्नमा तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम् त्अ्मलून ० या अय्युहल्लजी-न आमनू तुबु इलल्लाहि तौ-बतन्-नसूहन्, असा रब्बुकुम् अंय्युकिएफ-र अन्कुम् सियआतिकुम् व युद्खि-लकुम् जन्नातिनृ तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु यौ-म ला युङ्जिल्लाहुन्-निबय्-य वल्लजी-न आमनू म-अह् नूरुहुम् यस्आ बै-न ऐदीहिम् व बि-ऐमानिहिम् यकूलू-न रब्बना अत्मिम् लना नू-रना वग्फिर लना इन्न-क अला कुल्लि शेइन् क्दीर ०

لْنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لِنَا اِنَاكَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمُ فَوَلِيْرُ فَيَا يُمَّا النَّهُمُ جَامِهِ اللَّهُ رَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْمُهُمْ حَمَّدٌ وَبِنْسَ الْمُصِارُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كُفُّ والمُرَاتَ وَي وَامْرَاتَ لُوطٍ كَانْتَاتَحْتَ عَبْدُين مِن عِبَادِكَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْنِغُنِيَاعَنْهُمَامِنَ اللَّهِ شَيَّاؤَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَمَعَ الدَّلِخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امْنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَةِ وَنَوْفِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنُوْتِيْ مِنَ الْقُوْمِ الْطَلِيدِيْنَ أُومُورُ مُ الْمُنتَ عِمْرِنَ الْدَيْ أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيلِهِمِنْ مُروحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِيْتِ رَبِهَا وَكُنتُهِ وَكَانَتْ مِنَ القَيْتِينِ या अय्युहन्निबय्यु जाहिदिल्-कुफ्फा-र वल्-मुनाफिकी-न वग्लुज् अलैहिम्, व मअ्वाहुम् जहन्नम्, व बिअ्सल्-मसीर ० ज्-रबल्लाहु म-सलल्-लिल्लजी-न क-फरुम्-र-अ-त नृहिंव्-वम्-र-अ-त लूतिन्, का-नता तह्-त अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैनि फ-खानताहमा फ-लम् युग्निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअंव्-व कीलद्खालन्ना-र मअद्-दाख़िलीन ० व ज्-खल्लाह् म-सलल्-लिल्लजी-न आमनुम्-र-अ-त फिरुऔ-न " इज् कालत रिब्बब्नि ली इन्द-क बैतन् फिल-जन्नति व निज्जनी मिन् फिर्औ़-न व अ-मिलही व निज़्जिनी मिनलृ कौमिज़जािलमीन ० व म्र्य-मब्न-त इम्रानल्लती अह-सनत् फ्रु-जहा फ्-नफ्ख्ना फीहि मिर्लिहना व सद्द-कृत् बि-कलिमाति-रिब्ब्हा व कुतुबिही व कानत मिनल्-कानितीन ०

### सुरेह मुल्क

بنسجالاه التخالات بنيده المُلكُ وهُوعَلَى كُلْ شَعْ قَدِينُ وَالْمَاكَ وَهُوعَلَى كُلْ شَعْ قَدِينُ وَالْمَاكَ وَهُوعَلَى كُلْ شَعْ قَدِينُ وَالْمَاكَ وَهُوالْعَرْ يَرُ الْفَقُورُ وَالْمَاكَ وَهُوالْعَرْ يَرُ الْفَقُورُ وَالْمَاكَ وَالْمَاكِ وَهُوالْعَرْ يَرُ الْفَقُورُ وَالْمَاكَ الْمَاكَ وَفَا حَلَى الرَّحْمُنِ مِنْ تَفُوتُ فَارْجِعِ الْمَصَرَ عَلَى الرَّحْمُنِ مِنْ فَكُونِ وَفُولُ الْمَصَرُ خَالِمِهُمَا وَمُعَلِي مِنْ فَكُونُ وَلَكُونُ المَّكَمِ كُرِّتَيْنُ يَنْقَلِبُ الرَّكَ الْمَصَرُ خَالِمِهَا وَ الْمَعْرَى مِنْ فَكُونُ وَلَكُونُ الْمَعْرُ وَالْمَرَةُ وَالْمَرَالُ اللَّهُ يَلِينُ وَكُونُ الْمَعْرُ وَالْمَرَةُ وَالْمَرَالُ وَمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

तबा-रकल्लज़ी बि-यदिहिल्-मुल्कु व हु-व अला कुल्लि शेइन् कदीर ० निल्लज़ी ख-ल-कल-मौ-त वलहया-त लि-यब्बुल-वकुम् अय्युकुम् अह्सन् अ-मलन, व हुवल् अज़ीजुल्-गफूर ० अल्लज़ी ख़-ल-क सब्-अ समावातिन् तिबाकन् मा तरा फी ख़ल्किर्रह्मानि मिन् तफवुतिन्, फर्जिइल्-ब-स-र हल तरा मिन फुतुर ० सुम्मर जिईल बसर करंतैनि यन्किलब् इलैकल्-ब-सरु ख़ासिअंव्-व हु-व हसीर ० व ल-कद् जृय्यन्तस्समाअद्-दुनया बि-मसाबी-ह व ज-अल्लाहा रुजूमल्-लिश्शयातीनि व अञ्चतद्ना लहुम् अज़ाबस्सइर ० व लिल्लज़ी-न क-फल् बिरिब्बहिम् अज़ाबु जहन्न-म, व बिअ्सल-मसीर ० इज़ा उल्कु फीहा समिछ लहा शहीक्व्-व हि-य तफूर ० तकादु त-मय्यजु मिनल्-गैज़ि, कुल्लमा

स् सुरते पुत्क

القى فَيَا فَوْجُسَالَهُمْ خَزَنَهُا الْمُ يَأْتِكُوْنَوْيُرُى قَالُوْلِكُ فَدُرْجَاءً نَا نَوْيُرُهُ فَكَدُّبَا وَقُلْنَا مَا نَوْلُهُ اللهُ عِنْ مَنْ فَي الْهَ اللهُ عَنْ وَقَالُوالُو مَنْلِ كَبْهِم وَقَالُوالُو كَنَامَتُمُ الْوَنْعَقِلُ مَلْكُمُ وَفَقَالُولُو مَنْلِ كَبْهِم وَقَالُوالُو كَنَامَتُمُ الْوَنْعَقِلُ مَا كُنَامَتُمُ الْوَنْعَقِلُ مَا كُنَامَتُمُ الْوَنْعَقِلُ مَا اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ ا

उल्कि-य फीहा फीजुन् स-अ-ल्हुम् ख्र-ज्-नतुहा अलम् यअतिकुम् नजीर ० काल् बला कद् जा-अना नजीरुन्, फ्-क्ज़बना व क्लना मा नज़्नललाह मिन् शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला फी जुलालिन् कबीर ० व काल् ली कुन्ता नस्मज़ औव नअ्किलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस्सईर ० फ्अ्-त-रफ् बिज्म्बिहिम् फ्-सुह्क्ल्-लि-अस्हाबिस्-सईर ० इन्तल्लज़ी-न यद्शौ-न रब्बुहुम् बिल्गैबि लहुम् मग्फि-रतुंव्-व अज्रुन् कबीर ० व असिर्क कौलकुम् अविज्-हरू बिही, इन्नहू अलीमुम् बिजातिस्सुदूर ० अला यअ्लमु मन् ख़-ल-क, व हुवल-लतीफुल्-ख़बीर ९ हुवल्ली ज-अ-ल लकुमुल-अर्-ज जलूलन् फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिर्रज्किही, व इलैहिन्-नुशूर ० अ-आमिन्तुम् मन् फिस्समा-इ अंय्यख्रिस-फ विकुमुल्-

सुरेह मुल्क य सुरते الْآضَ فَإِذَاهِي تَعَوُّرُ فَ أَمَا وَمِنْ مُرْضَ فِي السَّمَّاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُ مُعَامِياً فَسَعْمُونَ كُفَ نَنْ يُرِ ۞ وَلَقَدُ كُذَّ ﴾ الَّذِي عَنْ تَقَلِيمُ فَكَيْفَ كَانَ تَذِيدٍ ۞ أَوْلَهُ يَرُوا إِلَى الطَّهِير وَوَهُمْ صَفَّتٍ وَيَقُومُنَ مَا يُمْسِكُمُنَ إِلَّا الرَّمْنُ إِنَّهُ يِكُلِّ شَيْ إَنِهِ يُرْ امْنَ هَذَا الَّذِي هُوَجُنْكُ أَكُمُ يَيْصُرُكُمُ مِنْ دُونِ الرَّمْنِ إِيرَالْكُنُورُونَ الَّا فِي عُرُونِ وَاقَمَٰ هٰذَاالَّذِي بِرَنُّ فُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِذُقَةٌ بِلَ أَجُوا فِي عَيْرٌوَ نَفْوُمِ وَأَفْهَنَّ يَهِمُ ا نَكِتَاعَلَ وَجُهَةَ اَهُلَى اَمَّنْ يَمْثِي سَوِيًّا عَلَصِراطِ مُسْتَقِيْمِ وَقُلْ هُوَالَّذِيُّ أَنْفَأَتُم وَحَمَلَ لَكُوُ النَّهُ وَالْأَيْمَارُ وَالْأَوْيَاةَ فَلِيلًا مَاتَشَكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُهُ अर्-ज फ्-इज़ा हि-य तुमूर ० अम् अभिन्तुम् मन फिस्समा-इ अंय्युरिस-ल अलैकुम् हासिबन्, फ-सतअ्लम्-न कै-फ नज़ीर ० व ल-कद् कुज़्ज़-बल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् फकै-फ का-न नकीर ० अ-व लम् यरौ ० अम्मन् हाजल्लजी हु-व जुन्दुल-लकुम् यन्सुरुकुम्

कै-फ नजीर ० व ल-कद् कुज़्ज़-बल्लज़ी-न मिन् कब्लिहम् फके-फ का-न नकीर ० अ-व लम् यते इलतौरि फौक्हुम् साफ्फ़ातिंव्-व यिव्बज्-न " मा युम्सिकुहुन्-न इल्लर्रह्मान्, इन्नह् बिकुल्लि शैइम्-बसीर ० अम्मन् हाज़ल्लज़ी हु-व जुन्दुल-लकुम् यन्सुरुकुम् मिन् दूनिर्रह्मानि, इनिल्-काफिल्ल-न इल्ला फी गुरूर ० अम्-मन् हाज़ल्लज़ी यर्जुकुकुम् इन् अम्-स-क रिज़्क्ह् बल्-लज्जू फी उतुव्विंव्-व नुफूर ० अ-फुमंय्यम्शी मुकिब्बन् अला वज्हिही अहदा अम्-मंय्यम्शी सविय्यन् अला सिरातिम्-मुस्तकीम् ० कुल् हुवल्लज़ी अन्श-अकुम् व ज-अल लकुमुस्सम्-अ वल्अब्सा-र वल्-अफ्इ-द-ति कलीलम्-मा तश्कुल्न ० कुल् हुवल्लज़ी ज्-र-अकुम् عَنَّةِ عِنَّا الْمِثْنَ وَالْمَا الْمِثْنَ وَالْمُعْدُونَ وَ وَيَعُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ مِبِيقِينَ وَلَلْ فَي الْآرَضِ وَالْمَا وَالْمُدُونَ وَ وَيَعُولُونَ مَنْ هُرِينَ وَلَمَا الْوَعْدُ اللّهُ سِيْمَتَ وَجُولُا الْمُعْدُونَ وَلَّا الْمِنْكُونَ وَلَّا الْمَا اللّهُ عَنْدَا اللّهِ فَكُنْتُمْ يَهِ ثَمَّعُونَ وَقُلْ الْمَوْدُولُونَ اللّهُ وَمَنْ لَكُونَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقُلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرّحْمُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَقُلْ الْمُوالرّحْمُنُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقُلْ الْمُولِلُونَ مَنْ هُوفَى صَلّهُ مَنْ عِنْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقُلْ الْمُولِلُونَ عَنْ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ الْمُؤْمِنُ وَمَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرّحْمُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرّحْمُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالْمُعُونَ وَمَنْ عَلَا وَعَنْ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلّمُ وَالْمُعَلِّي وَالْمُعِلَّالِ مُعْلِي مِنْ فَاللّهُ وَالْمُعُولُونَ مَنْ قَالْمُونُ وَمِنْ مَنْ اللّهُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِقُولُونَا اللّهُ وَالْمُعِلَى مُنْ مُنْ وَالْمُعِلَى اللّهُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعُلِّي وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعُلِقُولُونُ مَا مُعْلَى وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُونُ مُنْ اللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُ

फिल्अर्जि व इलैहि तुह्शस्त्र ० व यक्लू-न मता हाज़्ल्-वअदु इन् कुन्तुम् सादिकीन ० कुल् इन्नम्ल्-इल्मु इन्दल्लिह व इन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन ० फ-लम्मा खौह जुल्फ-तन् सी-अत् वुजुहुल्लज़ी-न क-फ्र व की-ल हाज़ल्लज़ी कुन्तुम् बिही तह-उन ० कुल् अ-रऐतुम् इन् अह्-ल-कनियल्लाहु व मम्-मइ-य औ रहि-मना फ-मंय्युजीरुल्-काफिरी-न मिन् अज़ाबिन् अलीम ० कुल् हुवर्-रह्मानु आमन्ता बिही व अलैहि तवक्कल्ना फ-स-तञ्जलम्-न मन् हु-व फी ज़लालिम्-मुबीन ० कुल् अ-रऐतुम् इन् अस्ब-ह मा-उकुम् गौरन् फ-मंय्यञ्जतीकुम् बिमाइम्-मइन ० بند والله الرّحين الرّحين

إِنَّا آرُسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ آنَ آنَوْمَ قَوْمَكَ مِنْ قَبِلِ آنْ يَالْتِكُمْ عَذَابُ الْمِيْمُ وَ اللهِ وَالْمَوْمُ وَ اللهِ وَاللهِ وَالْمَوْمُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

इन्ना अर्सल्ना नूहन् इला कौिमही अन् अन्निर् कौ-मक मिन् कब्लि अंय्यअ्ति-यहुम् अजाबुन् अलीम ० का-ल या कौिम इनी ल्रम् नजीठम्-मुबीन ० अनिअ्बुदुल्ला-ह वल्तकृहु व अतीउन ० यग्फिर लकुम्-मिन् जुनूबिकुम् व यु-अख्रियरकुम् इला अ-जिलम्-मुसम्मन्, इन्-न अ-जलल्लाहि इजा जा-अ ला यु-अख्र्वरु लौ " कुन्तुम् तअ्लम्न ० का-ल रिष्व इन्नी दऔतु कौमी लैलंव्-व नहारन ० फ-लम् यिज्दहुम् दुआई इल्ला फिरारा ० व इन्नी कुल्लमा दऔतुहुम् लि-तग्फि-र लहुम् ज-अल् असाबि-अहुम् फी आजानिहिम् वस्तग्शौ सिया-बहुम् व असर्ष वस्तक्बरुस्तिक्बारा ० सुम्-म इन्नी दऔतुहुम् जिहारन ० सुम्-म इन्नी

य सुरते لْقُلْنُهُ لَهُورُ أَنَّامُ مِنْ لَهُمْ إِنَّمَارًا أَنْ فَقُلْتُ اسْتَغُورُوا مَ يَتَكُمُ اللَّهُ كَانَ غَفَامًا ٥ يُرْسِل النَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْكَ ازَّا ٥ وَيُمْدِدْكُمْ بِالْمُوالِ وَ مَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ جَنْتٍ فَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَازًا ٥ مَا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ بِلَهِ وَقَامًا أَ فَ قَلْمُ خَلَقَاكُمُ ٱلْطُوَازُا ۞ ٱلْفُرْتُرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَنِعَ سَفُوتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَصَرُ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّفَسَ سِرَاجًا ٥ وَاللهُ آنْبَتَكُونِ الْآمُ ضِ نَبَاتًا ٥ ثُمَّ يُعِيدُ كُدُ فِيهَا وَيُخْدِجُكُهُ إِخْرَاجًا ٥ قَ اللهُ جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ٥ إِسَنَاكُوا مِنْهَاسُبُلا فِجَاجًا أَقَالَ نُوْحٌ زَبِ لِنَهُ مُ عَصَوْفَ فَ التَّبَعُوا مَنْ لَدُ अअलन्तु ल्हुम् व अस्रत्तु ल्हुम् इस्रारा ० फ्कुल्तुस्तग्फिल रब्बकुम्, इन्नह् का-न गुफ्फारंय ० युर्सिलिस्समा-अ अलैकुम् मिद्रारंव्- ० -व युम्दिद्कुम् बिअम्वालिव्-व बनी-न व यज्अल्-लकुम् जन्नातिव्-व यज्अल-लकुम् अन्हारा ० मा लकुम् ला तर्जू-न लिल्लाहि वकारा ० व कद् ख़-ल-ककुम् अत्वारा ० अलम् तरौ कै-फ ख-लक्लाहु सब-अ समावातिन् तिबाका ० व ज-अलल् क्-म-र फी्हिन्-न न्रंव्-व ज-अलश्शम्-स सिराजा ० वल्लाह् अम्ब-तक्रुम् मिनल्-अर्जि नबाता ० सुम्-म युद्दकुम् फीहा व युद्धरिजुकुम् इख्रराजा ० वल्लाह ज-अ-ल लकुमुल्-अर्-ज बिसाता ० लि-तस्लुक् मिन्हा सुबुलन् फिजाजा ० का-ल नृहर्-रब्बि इन्नहम् असीनी वत्त-बड मल-लम

यिजिद्हु मालुहू व व-लिदुहू इल्ला ख्रिसारा ० व म-करू मक्रम् कुब्बारा ० व कालू ला त-जरुन्-न अलि-ह-तकुम् व ला त-जरुन्-न वद्दंव्-व ला सुवाअंव्-व ला यगू-स व यउ-क व नस्रा ० व कद् अजल्लू कसीरन्, व ला तिजिदिज्जालिमी-न इल्ला जलाला ० मिम्मा खतीअतिहिम् उग्रिकू फ-उद्खिलू नारन् फ-लम् यिजिद् लहुम् मिन् दूनिल्लाहि अन्सारा ० व का-ल नृहुर्-रिब्ब ला तज्र अलल्-अर्जि मिनल्-काफिरी-न दय्यारा ० इन्त-क इन् तज्रहुम् युजिल्लू इबा-द-क व ला यिलिद् इल्ला फाजिरन् कफ्फारा ० रिब्बग्फिर् ली व लिवालिदय्-य व लिमन् द-ख़-ल बैति-य मुज्मिनंव्-व लिल्-मुज्मिनी-न वल्-मुज्मिनाति, व ला तिजिदिज्जालिमी-न इल्ला तबारा ०

### सुरेह जिन्न

بسب إلله الرّحان الرّحيدة

عُلْ الْدُقُ إِلَى آنَهُ السُّتَمَةَ نَفَرُضَ الْجِنَ فَقَالُوَالْنَاسَمِعَنَا قُوْا فَاعَجَبًا فَيَعُلِكَ إِلَى النَّشُهِ فَامَنَا بِهِ وَلَنْ نَشُ لَ مِنْ الْحَلَّ وَانَّهُ تَعَلَّجُهُ ثُمَ بَيْنَا مَا التَّخَنَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَّ الْفَ وَانَهُ كَانَ يَعُولُ سَفِيهُ نَاعَلَى اللهِ شَطِطًا فَ وَانَّا ظَنَنَا اَنْ لَنَ تَعُولُ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى اللهِ كَنْ بُا فَ وَانَّهُ كَانَ مِحَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُ وْنَ بِرِجَالِ مِنَ الْحِنِ فَزَادُ وَهُمُ رَهَمًا فَ وَانَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ ا

कुत् ऊहि-य इलय्-य अन्नहुस्-त-म-अ न-फ्रम् मिनल्-जिन्नि फकाल् इन्न समिअना कुरआनन् अजबय ० यह्दी इलर्-रुश्दि फ-आमन्ना बिही. व लन्-नुश्री-क बिरिब्बना अ-हदा ० व अन्नहू तआला जददु रिब्बना मत्त-ख्र-ज साहि-वतव्-व ला व-लदा ० व अन्नहू का-न यक्लु सफीहुना अलल्लिह श-तता ० व अन्ना जनना अल्-लन् तुक्लल्-इन्सु वल्जिन्नु अलल्लाहि किरिजालिम् मिनल्-जिन्नि फ्जादुहुन् रहकंव ० व अन्नहुम् जन्नु कमा जनन्तुम् अल्लंय्-यब्-असल्लाहु अ-हदा ० य अन्ना ल-मस्नस्समा-अ फ-वजद्नाहा मुलिअत् हरसन् शदीदंव्-व शुहुबा ० य अन्ना कुन्ना

र६ सुरते نَقُعُدُونَهُمْ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَصَرْئِيسَيِّعِ الْأَنَ يَحِدُلُهُ شِهَابًا زَّصَدَّا أَنْ وَأَنَا لَانَدُرِينَ أَشُوَّالُهُ يُعِينَ فِي الْأَمْرِضِ أَمْراً مَا دَبِهِمْ ذَبُهُ مُرَشَدًا لَهُ وَأَنَّا مِنَّا الصَّاحُونَ وَ مِنَادُونَ ذَلِكَ ثُنَّا طُرَآفِ قِدَدً اللهِ وَالْعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنْ تُعْجِزُهُ هُرَبًا نَ وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا الْهُلِي أَمَنَّالِيهُ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَيَّهِ فَإَ يَخَافُ بَخْسًا وَلَا مَ هَقًا نُ وَآنًا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَرْأَسِلَمَ فَأُوْلِيْكَ تَحَرُّوا رَشَلًا ۞ وَامَّا الْقَلْسِ كُون فَكَانُوْ الْجَمَلُمُ حَصَّبًا ﴿ وَإِنْ لِوَاسْتَقَانُوا عَلَى الطِّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُ وَمَّاءَ عَدَقًا لَ لِنَفْتِنَاكُمُ فِيهُ وَمَنْ يَغْرِضَ عَنْ ذَكْرِسَ يَه नक्उदु मिन्हा मकाई-द लिस्सम्इ, फ्-मंय्यस्त्मिइल्-आ-न यजिद् लह् शिहाबर्-र-सदंव ० व अन्ना ला नद्री अ-शर्रुन उरी-द बिमन् फिल्अर्जि अम् अरा-द बिहिम दू-न ज़ालि-क कुन्ना तराइ-क कि-ददा ० व अन्ना जनना अल्-लन् नुअ्जिज़ल्ल-ह फ़िल्अर्जि व लन्

यजिद् लहू शिहाबर्-र-सदंव ० व अन्ता ला नद्रा
अ-शर्ठन उरी-द बिमन् फिल्अर्जि अम् अरा-द बिहिम्
रब्बुहुम् र-शदा ० व अन्ता मिन्नस्सालिह्-न व मिन्ता
दू-न जालि-क कुन्ता तराइ-क कि-ददा ० व अन्ता
जनना अल्-लन् नुअ्जिजल्ल-ह फिल्अर्जि व लन्
नुअ्जि-जृह् ह-खंव ० व अन्ता लम्मा समिअ्नल्-हुदा
आमन्ता बिही, फमंय्यअ्मिम् बिरिब्बिही फला यख्राफु
बख्संव्-व ला र-हका ० व अन्ता मिन्नल्-मुस्लिम्-न व
मिन्नल्-कासित्-न फ-मन् अस्ल-म फ-उलाइ-क त-हर्रौ
र-शदा ० व अम्मल्-कासित्-न फकान् लि-जहन्त-म
ह-तबंव ० व अल्-लिवस्तकाम् अलत्तरी-कृति
ल-अस्कैनाहुम् माअन् ग्-दक्ल ० लिनिफ्त-नहुम् फीहि,
व मंय्युअ्रिज् अन् जिक्रि रिब्बही

يَلْكُهُ عَذَابًا صَعَدًا فَ وَانَ الْصَحْدَ الله وَالاَ تَكُواْ مَعَ الله اَحَدًا فَ وَانَّهُ لَمُنَا قَامَ عَبُدُ اللهِ يَدَعُوْهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَبًا فَ قُلْ اللّهُ اَدْعُوا مَنْ وَلاَ الشّراكُ يَهُ اَحَدًا لَ قُلْ اِنْ لاَ الْلِكُ لَكُوْضَمًا وَلاَ رَشَدًا لَا لِلْاَلْفُا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْم الله اَحَدُ لَى فَوْ لَنَ اَحِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا فَ الْاَبِلَغُا مِنْ اللّهِ وَبِسُلْتِهُ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُه فَانَ لَه نَارَجَهَ مَنْ الْمَعْفُ نَا حِمَّا أَوْلَاكُ عُلَالًا فَي حَمَّ اذَا مَ اوْلَا مَا يُوعَدُونَ فَسَعْلَمُونَ مَنْ اَصْعَفُ نَا حِمَّا أَوْلَاكُ عُلَالًا فَي اللّهِ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

यस्तुकह अज़ाबन् स-अदवं ० व अन्तल्-मसाजि-द लिल्लाहि फुला तद् पअल्लाहि अ-हदा ० व अन्न्ह् लम्मा का-म अब्दुल्लाहि यद्उह काद् यक्नू-न अलैहि लि-बदा ० कुल् इन्नमा अद् ख्बी व ला अुश्र्रिकु बिही अ-हदा ० कुल् इन्नी ला अम्लिकु लकुम् ज्रुरंव्-व ला र-शदा ० कुल् इन्नी लंय्युजी-रनी मिनल्लाहि अ-हदुंव्-व लन् अजि-द मिन् दूनिही मुल्त-हदा ० इल्ला बलागम् मिनल्लाहि व रिसालतिही व मंय्यअसिल्ला-ह व रसूलह् फ-इन्-न ल्हु ना-र जहन्न-म खालिदी-न फीहा अ-बदा ० हत्ता इजा रऔ मा यू-अदू-न फसयअ्लम्-न मन् अज्अफ़ु नासिरंव्-व अकल्लु अ-ददा ० कुल् इन् अद्री अ-क्रीबुम्-मा तू-अदू-न अम् यज्अलु ल्हु रब्बी अ-मदा ० आलिमुल्गैवि فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَلَيْكَ آحَدًا ﴿ الْآمَن ارْتَضَى مِنْ زَسُول فَانَهُ يَسْلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ آنْ قَدُ ٱبْلَغُوا رِسْلَتِ رَنِيمٍ وَلَحَاطُ بِمَالَدَيْهِمُ وَاحْضى كُلُ شَيْ عَدَدًا أَ

फ़ला युज्हिरू अ़ला गैबिही अ-हदन ० इल्ला मनिर्तजा मिरंसूलिन फ-इन्नहू यस्तुकु मिम्-बैनि यदैहि व मिन् व्लिफिही र-सदल ० लियअ्ल-म अन् कद् अब्लग् रिसालाति रिब्बहिम् व अहा-त बिमा लदैहिम् व अहसा कुल्-ल शैइन् अ-ददा ०

## बाज सुरतों के खास फाएदे

फर्माया स. : मुरेह फातेहा को कलीदे जन्नत और हर मर्ज की दवा शिफाउन लिकुल्ली दाइन फर्माया है.

फर्माया स. : आयते करीमा को हर मुशकील का हल और कशाईश हाजान फर्माया है. १०० बार रात को पढें.

फर्माया स**ंहस्बीयल्लाहु ला इलाहा इल्ला हवु अलैहि** तवक्कलतु वहुव रब्बुलअरशीलअजीमः हर रोज सात बार पढें अल्लाह तआला दुनिया व आखिरत के महम्मात को काफी करेगा.

फर्माया य. : सुरेद कदर पारा ३० (**इन्ना अनजलना) सु**बह व शाम तीन तीन वार पढने से फराख़ीए रिज़्क और लोगों में इज़्ज़त होती है.

### सुरेह मुज़्ज़िम्मल

يسبيمانا والرحان الرحيد يَا يُهَا الْمُزَمِّلُ أَنْ قُدُمُ الْمُلِلَّ اللَّا لِللَّا فِيسَفَقَا وَانْفَصُ مِنْهُ قَلِيلِانَ أَوْرِدْ عَلَيْهِ وَمَرِيتِلِ الْقُرْآنَ تَرْيِيلًا ﴿ إِنَّا سَنْلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِنَةَ الَّيْلِ فِي آشَدُ وَمْلُ قَ آقُومُ فِيلًا إِنَّ لَكَ فِي الْفَهَارِسَهُ خَاطَوْلًا فِ وَاذْكُرُ السَوْرَيْكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهُ بَبَّتِيْلًا الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلْهَ إِلا هُوَ فَاتَحِنْهُ وَكِيْلًا وَاصْدِرْعَكُ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمُ هَجُرًا جَمِيْلًا : وَذَمُّ نِي وَ الْمُكَذِيثَ أُولِي النَّعْمَةِ وَفَعَلَمْ قَلِيلًا إِنَّ لَكَيْنَا آنْكَالًا وَجَعِيمًا ﴿ وَطَعَامًا وَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا ٱلِيمًا أَن يُومَ تُرْجُفُ الْأَصُ وَالْجِمَالُ وَكَانَتِ الْجِيَالُ كُثْمًا

या अय्युहल्-मुज़्ज़िम्मुलु ० कुमिल्-लै-ल इल्ला कलीला ० तिस्फृह् अविन्कुस् मिन्हु कलीलन ० औं ज़िद् अलैहि व रितालिल्-कुरुआ-न तर्तीला ० इन्ना सनुल्का अले-क कौलन् सकीला ० इन्-न नाशि-अतल्लैलि हि-य अशद्द वत्अव्-व अक्वमु कीला ० इन्-न ल-क फिन्नहारि सब्हन् तवीला ० वज़्कुरिस्-म रिब्ब-क व त-बत्तल् इलैहि तब्तीला ० रब्बुल्-मश्र्रिक् वल्-मग्रिबि ला इला-ह इल्ला हु-व फल्लिख़ज़्हु वकीला ० वस्बिर अला मा यक्लू-न वह्जुर्हुम् हज्रन जमीला ० व जुर्नी वल्-मुकि ज़िन् जिल्ला अमित व महिहल्हुम् कलीला ० इन-न लदैना अन्कालंव्-व जहीमा ० व तआ्मन् जा गुस्सतिंव्-व अजाबन्अलीमा ० यौ-म तर्जुफुल्-अर्जु वल्-जिबालु व कानितल्-जिबालु कसीबम्-महीला ०

102 सुरेह मुज्ज्ञिमल مَّهِيلًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا اللَّهُ عُرَّا سُؤلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ لَبَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرعَونَ ٮۧۺۅؖٳٞڷؙۏۼڝؗؽ؋ۣۯۼۘۅن الرَّسُوْلَ فَأَخَذُن نَهُ آخُذُا وَيبْدِر و<u>نَكَيْ</u>فَ تَتَقُونُ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَحْجَعُلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا أَ النَّمَاءُ مُنْفَظِرٌ بُهُ كَانَ وَعَدُوْ مِّهُ وَلَا مِانَ هٰذِهِ تَذَكِرَةً 'فَكَرْشَاءً اتَّذَذَ الْي كَرِيهُ سَيِيلًا أَ إِنَّ مَهَكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن شُلْقَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَالِقَةٌ فِينَ الْنَايْتِينَ مَعَكُواللَّهُ يُقِيِّرُ النَّهَ وَالنَّهَ الْأَيْلُ وَالنَّهَ الْأَعْلِمُ أَنَّ لَنَ يَحُصُونُهُ فَيَابَ عَلَيْكُونَ الْمُرَوِّوُ الْمَاتِيَّةُ وَمِنَ الْفُوْانِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُور مُ رضى و اخرون يَضْهِ بُون فِي الْأَمْضِ يَبْتَعُون مِن فَصَلِى اللهِ इन्ता अर्सल्ना इलैकुम् स्सलन् शाहिदन् अलैकुम् कमा अर्सल्ना इला फिर्औ-न रसुला ० फ-असा फिर्औनुर्-रसू-ल फ-अख़ज्नाहु अछ्ज़ंव्-वबीला फकै-फ तत्तक्-न इन् क-फर्तुम् यौमंय्यज्-अनुन्-विल्दा-न शीबनी ० स्समा-उ मुन्फृतिरुम् बिही, का-न वअदुह् मफ्उला ० इन्-न हाजिही तज्कि-स्तुन् फ-मन् शाअता-ख-ज इला रिब्बिही सबीला ० इन्-न रब्ब-क यअलम् अन्त-क तकुमु अद्ना मिन् सुलु-सियल्लैलि व निस्-फह् व सुलु-सहू व ताइ-फृतुम् मिनल्लजी-न म-अ-क, वल्लाह युक्दिरुल्लै-ल वन्नहा-र, अलि-म अल्-लन् तुह्सुहु फृता-ब अलैकुम् फ्क्रिक मा त-यस्स-र मिनल्-कुरुआनि, अलि-म अन् स-यक्नु मिन्कुम् मर्जा व आ-ख्रल-न यज्रिबु न फिल-अरजी यबतगुन मिन फुजलील्लाह

وُاخَرُوْنَ يُقَاتِلُونَ فَيُسِينِ اللَّهُ فَيَاقُدَهُ وَا مَا تَيَسَرَمِنُهُ وَآقَ مُواللَّهُ وَاخْرُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَلَّهُ مُوالا تَقُورُواللَّهُ مِنْ خَيْرًا وَاعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغُورُواللَّهُ مِنْ خَيْرًا وَآعُظُمَ آجُرًا وَاسْتَغُورُواللَّهُ مِنْ خَيْرًا وَآعُظُمَ آجُرًا وَاسْتَغُورُواللَّهُ مِنْ خَيْرًا وَآعُظُمَ آجُرًا وَاسْتَغُورُواللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَنَحِيدًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرُ زَجِيدًا فَ

व आखरुना युकातिल्-न फी सबीलिल्लिह फक्रऊमा त-यस्स-र मिन्हु व अकीमुस्सला-त व आतुज्-ज्का-त व अक्रिजुल्ला-ह कर्ज़न् ह-सनन्, व मा तुक्दिमु लि-अन्फुरिसकुम् मिन् ख़ैरिन् तिजदूहु इन्दल्लिहि हु-व ख़ैरंव्-व अञ्-ज्-म अज़न्, वस्तग्फिरुल्ला-ह इन्ल्ला-ह ग्फूरुर-रहीम ०

### बाज सुरतों के खास फाएदे

फर्माया स. : सुरेह **अल्ल्हाकुमुत्तकासुर**, पारा ३० पांच आयतें हैं, छोटी छोटी लेकिन हज़ार आयत के बराबर सवाब और रिक्क में फराखी फर्माया ।

फर्माया स.: सुरेह मुद्ससर पास २९ (**या अय्युहल मुदससीठ कुम्)** मोहताज गरीब रोजाना पढा करे इन्शाअल्लाह गनी मालदार हो जाएगा.

फर्माया स. : सुरेह कुरेश पढ कर खाना खाए नज़र बद से महफुज़ रहेगे.

और तिलावत का सवाब जाएद ।

फर्माया स. : आखिर के दोनो कुल शरीफ पढ कर दम करें-शरे हासिद व सहर व बलायात दूर होगे ।

फर्माया स. : आंख का दरद सुरेह हमज़ा पढ कर दमकरें इन्शाअल्लाह

गराम होगा चंद बार तकरार करें

स्रेह कियामा रद सुरतें सुरेह कियामा يسميرانله الرّحاني الزّحمين لا أَقْسِمُ بِيَوُمِ لُقِيمُ اَوْ كُولا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ) يَخسَبُ الْإِنسَانُ ٱتَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ أَبِلْ قَدِرِيْنَ كَلْ أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ۞ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُواْمَامَهُ } يَسْتَلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ فَ فَاذَابَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ خ وَجُهِمَ الشَّهُسُ وَالْقَصُرُ كَيْقُولُ الْإِنسَانَ يَوْمَدِنِ آيْنَ الْمَقُرُّ كُلَّ لاَوْسَ رَنَ إلى رَبِكَ يَوْمَهِ نِهِ وَالْمُسْتَقَوُّ ثُينَتُوا إِنْسَانُ يَوْمَهِ فِي بِمَا فَذَهُ مَرُو آخَرَتْ بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ فَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ۚ ۚ وَٱلْوَالْقَى مَعَا زِيرَةٌ ۚ لَا تُحْزِكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ أَتَّوَاذُاقَرَانُهُ فَالَّبِعِ قُرْانَهُ أَتُكُرِّ لِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أ ला उक्सिमु बियौमिल्-कियामति ० व ला उक्सिम् बिन्निप्सल्-लव्यामह् ० अ-यह्सबुल्-इन्सान् अल्-लन् नज्म-अ इजामह ० बला कादिरी-न अला अन्-नुसव्वि-व बनानह ० बल् युरीदुल-इन्सानु लियफ्जु-र अमामह् ० यस्अलु अय्या-न यौमुल्-िक्यामह् ०फ्-इजा बरिक्ल्-ब-सरू ० व ख्-सफ्ल्-क्-मरु ० व जुमिअश्शम्सु वल्क्-मरु ० यक्लुल्-इन्सानु यौमइजिन् ऐनल्-मफर्ठ ० कल्ला ला व-जर ० इला रिब्ब-क यौमइणि-निल्-मुसंतर्कर ० युनब्ब्उल्-इन्स्नु यौमइजिम् बिमा ऋद्-द-म व अख़्द्र-र ० ब्लिल्-इन्सानु अला निष्सही बसी-सुंव्- ० -व ली अल्का मञ्जाजीरह् ० ला तुहरिक् विही लिसान-क लितअ्-ज-ल बिह ०इन्-न अलैना जम्-अ़ह् व कुर्आनह ० फ्-इजा करअनाह फ़त्तबिञ् कुरआनह ० सुम्-म इन्-नः **अलैना बयानह ०** 

स सुरते كَلاَبَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ أُوتَنَسُون الْإِخِرَةُ ٥ وُجُودٌ يُومَمِنٍ غَاضِرَةٌ ﴿ إِلَّ رَيَّهَا نَاظِرَةُ ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَهِ إِنَّا لِيرَةً ﴿ تَظْنُ أَنْ يُفْعَلَ مِهَا فَاقِرَةً ﴿ كُلَّ إِنَّا بَلَغَتِ الثَّوَاقَ الْ وَقِيلَ مَن ثَاقٍ الْوَظَنَ آنَهُ الْفِرَاقُ الْوَالْعَفَتِ السَّاقُ بِالْسَاقِ اللهِ رَبْكَ يَوْمَهِنِو السَّاقُكُ فَلَاصَتَى وَلَاصَلَى فُولَكِن كَنْبَ وَتُوَكُّ اللَّهُ مُوزَّدُهُ إِلَّا أَهْلِهِ يَتَهُمُّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى الْمُقَاوِلِي لَكُفَاول ال ٱيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُتْرَكَ سُرَّى أَنَمْ يَكُ نُطْفَة أَرِّنَ مَنِي يُمْنَى فَعُمَ كُنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوْى أَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّاكُرُوالْأَنْتَى أَ أَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِرِ عَلَى أَنْ فِي ٱلْهُوتَى أَ कल्ला बल् तुहिब्बुनल्-आणि-ल-त ० व त-ज्रुलन्त्-आख़िरह् ० वुजुहुंय्-यौमइजिन् नाजि-रतुन् ० इला रिब्बहा नाजिरह् ० व वुजुहुंय्-यौमइजिम् बासि-रतुन् ० तजुन्नु अंय्युफ्अ-ल बिहा फाकिरह् ० कल्ला इजा ब-लगृतित्-तराक्टि-य ० व की-ल मन्-राक्टिंव- ० -व जृन्-नं अन्नहुल् फिराक् ० वल्-तप्फितिस्-साकु बिस्सािक ० इला रब्बि-क यौमइजि- निल्-मसाक ० फला सद्-द-क व ला सल्ला ० वलाकिन् करंजू-ब व त-वल्ला ० सुम्-म जु-ह-ब इला अहिलही य-तमत्ता ० औला ल-क फ-औला ० सुम्-म औला ल-क फ-औला ० अ-यहसबुल्-इन्सानु

अंय्यत्-र-कसुदा ० अलम् यकु नुत्फ-तम् मिम्- मिनिय्यंय्-युन्ना ० सुम्-म का-न अ-ल-कतन् फ-ख-ल-क फ-सव्चा ० फ-ज-अ-ल मिन्हुज्-जौजैनिज्-ज-क-र वल् उन्सा ० अलै-स जालि-क विकादित्व अला अंय्युह्यि- यल्-मौता ०

र६ सुरते सुरेह दहिर يسسيمالله الزّخين الزّحيسية مَلُ أَنْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِنَ الْلَهُ لَمْنَكُنْ شَيًّا مَنْ كُورًا وَالْحَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ آمَشَاجٍ \* ثَبْتَلِيْهِ فَجَعَنْنُهُ سَبِيعًا بُصِيرًا ۚ إِنَاهَ مَيْنُهُ التَيِيْلَ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا ۞ إِنَّ ٱعْتَدُوَالِلْكَفِيدَى سَلْسِلَا وَٱغْلَا وَسَعِيْرُا اللَّهِ الْأَبْرَارِيَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أَعَيْنًا يَثْرَبُ مِهَاعِبَادُ اللهُ يُقَحِّرُونَهُ اتَفْجِيرُ اللهُ يُؤَونُنَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ٥ وَيُطْوِرُونَ الطَّعَامَ عَلِي حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا ٳؾٙؠٵؽؙڟڿؠٛػؙۮڸۅؘڿۼٳٮڵؠ**ڒۯؠؽؙۅؽڎ؞ۼۯ**ۜٳٷٙڰۺؙڴۏڗٞٳٳڶۣٵؽؘػڡؙؽؽڒۺ हल् अता अलल्-इन्सानि हीनुम्-मिनद्-दिहर लम् यक्न शैअम्-मज़्कूरा ० इन्ता ख़लक्नल्-इन्सा-न मिन् नुत्फृतिन् अम्शाजिन्- नब्तलीहि फ-जअल्नाहु समीअम्-बसीरा ० इन्ना हदैनाहुस्सबी-ल इम्मा शाकिरंव्-व इम्म कफूरा ० इन्ना अअ्तद्ना लिल्-काफिरी-न सलासि-ल व अम्लालंव्-व स्ईरा ० इन्त्ल्-अद्रा-र यश्ख्-न मिन् कअ्सिन् का-न मिजाजुहा काफ्रा ० औनंय-यश्रु बिहा इबादुल्लाहि युफ्जिल्ल्सन्हा तफ्जीरा ० .युफ्-न बिन्नज्रि व यखाफू-न यौमन् का-न शर्रह् मस्ततीरा ० व युत्अिमूनताआ-म अला हुब्बिही मिस्कीनंव्-व यतीमंव्-व असीरा ० इन्नमा नुतअीमुकुम् लिविज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिन्कुम् जजाअंव-व ला शुक्रा ० इन्ता नख़ाफु मिर्रिब्बना

र६ सरवें يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطِرِيْرًا ۞ فَوَفْ هُوَاللهُ شَرَدْ إِلَى الْيَوْمِ وَلَقْهُ وَنَضْرَةً وَسُرُورًا ا وَجَرْمُهُم بِمَاصَبُرُواجَنَةً وَحَرِيرًا ٥ مُؤَّكِينَ فِيمَاعَلَى الْأَزَّابِكِ لايرَوْنَ فِمُا شَمْسًا وَلَازَمْ مَرِيْرًا أَوْدَانِيَةٌ عَلَيْهِ إِللْهَا وَذَٰلِتُ تَطُوفُهَا تَذْلِيلُ إِن وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ فَوَارِيْرَا لِ فَوَارِيْرَامِن فِضَةٍ قَلَا رُوْهَا تَقْدِيْرُا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَإِنَّ مِزَاجُهَا رَبُجَبِيُلآ أَعَيْنًا فِيهَا سُمَى سَلْسَبِيلُان وَيَطُوفُ عَلَيْهُم وَلَكُ انْ مُخَلِّدُونَ ۚ إِذَا لَا يَتَهُمُ حَسِبْتُهُمُ نُوْلُوَّا مَنْتُوْرًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَغَرَالَيْتَ نَعِمًا وَمُلْكًا كِينِرًا ۞ عَلِيمُهُ مِثِيابُ سُنْدُسٍ خُفْرٌ وَ السَّتَبْرَقُ وَحُلُوا آسًا وِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقْمُهُمُ رَجُهُمْ تَعُواْبَاطُهُورًا योमन् अबूसन् कम्-तरीरा ० फ-वकाहुमुल्लाह शर्-र जालिकल्-यौमि व लक्काहुम् नज्रतंव्-व सुकरा ० व जज़ाहुम् बिमा स-बरू जन्नतंव्-व हरीरम ० मुत्तिकई-न फीहा अलल्-अरा-इकि ला यरौ-न फीहा शम्संव्-व ला जुम्-हरीरा ० व दानि-यतन् अलैहिम् ज़िलालुहा व जुल्लिलत् कुतूफुहा तज़्लीला ० व युताफु अलैहिम् बिआ्नि-यतिम्-मिन् फिज़्ज़ितंव्-व अक्वाबिन् कानत् क्वारी-र ० क्वारी-र मिन् फिज़्ज़ितन् क्दलहा तक्दीरा ० व युस्कौ-न फीहा कअ्सन् का-न मिजाजुहा जन्जबीला ० औनन् फीहा तुसम्मा सल्-सबीला ० व यतूफुअलैहिम् विल्दानुम्-मुखाल्लादू-न इजा रऐ-तहुम् हसिब्-तहुम् लुअ्लुअम्-मन्सूरा ० व इजा रऐ-त सम्-म रऐ-त नइमंव्-व मुल्कन् कबीरा ० आलि-यहुम् सियाबु सुन्दुसिन् खुज़ुव्-व इस्तब्रकुंव्-व हुल्लू असावि-र मिन् फिर्जितिन् व सकाहुम् रब्ब्हुम् शराबन् तहुरा ०

وَنَ هَذَا كَانَ اللَّهُ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيْدُ مَشْكُورًا الْإِنَا تَحْنُ ثَرَا الْمَالِكُ الْمُورِدِيَّ الْمُورِدِيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

इन्-न हाजा का-न लकुम् जज़ा-अंव्-व का-न सञ्युकुम्-मश्क्र्य ० इना नहनु नःज़ला अलैकल्-कुरुआ-न तन्जीला ० फिस्स् लिहिक्म रिब्ब-क व ला तुतिञ्ज मिन्हुम् आसिमन् औ कफूरा ० वज़्कुरिस्-म रिब्ब-क बुक्र-तंव्-व असीला ० व मिनल्लैिल फस्जुद् लहू व सिब्बहहु लैलन् तवीला ० इन्-न हा-उला-इ युहिब्बुनल् आजि-ल-त व य-ज़रू-न वरा-अहुम् यौमन् संकीला ० नहनु खलक्नाहुम् व शददना अस्-रहुम् व इजा शिञ्जा बहुला अम्सालहुम् तब्दीला ० इन्-न हाजिही तिज़्क-रतुन् फमन् शाञ्जत-ख्र-ज इला रिब्बही सबीला ० व मा तशाज-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, इन्लला-ह का-न अलीमन् हकीमंय ० युद्खिलु मंय्यशा-उ फी रहमतिही, वज़्जािलमी-न अ-अद्-द लहुम् अजा्बन् अलीमा ०

सुय्य-रितल्-जिबाल् फ-कानत् सराबा ० इन्-न जहन्न-म

स सुरतें -كَانَتُ مِن صَادًا أَلِظْ فِي مَا كَانَ لِيثِينَ فِينًا أَحْقَابًا أَ لَا يَدُوْفُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلاَشُوَابًا ثُولِا حَيِيُنا وَغَسَّاقًا فُجَرَآءً وَفَاقًا أُوابَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا فَ وَلَكُنُهُوا بِالْتِيَاكِنَا أَبَا ٥ وَكُلُّ شَيْ أَحْصَيْنَاهُ كِنتُكِا فِي وَوُوا فَكُنّ نَزْيِدُكُمُ إِلَاعَنَامًا أَلِنَ لِلْمُتَقِينَ مَفَاذًا فَحَدَايَقَ وَأَعْنَابًا فَوَكُواعِبَ أَثُرابًا فَوَ كُلْسَادِهَا قَالَ لَايسَمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا لِكَاابًا ﴿ جَزَاءً مِنْ زَبِّكَ عَطَايَةٍ حِسَابًا ﴿ رَّتِ السَّفُوْتِ وَالْمُرِّضِ وَمَا بَيَّهُمُ الرَّحْمَٰنِ لَا يُمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا أَيْوُمَ يَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمُلْفِكَةُ صَفَّا الْآلِيتَكُلُّمُونَ إِلَّامَنَ إِذِن لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذِلِكَ الْمَوْم कानत् मिर्सादल्-०-लित्तागी-न म-आबल्- ० -लाबिसी-न फीहा अहकाबा ० ला यजूक्-न फीहा बर्दंव्-व ला शराबन ० इल्ला हमीमंव्-व गुस्साकन् ० जजाअव्-विफाका ० इन्नहुम् कानू ला यर्जू-न हिसाबंद ० व कर्ज़ब् बिआयातिना किज्जाबा ० व कुल्-ल शैइन् अहसैनाहु किताबन् ० फज्क् फ-लन् नज़ी-दकुम् इल्ला अज़ाबा ० इन्-न लिल्मुत्तकी-न मफाज्न् ० हदाइ-क व अअ्नाबंव्- ० -व कवाइ-ब अत्राबंव्- ० -व कअ्सन् दिहाका ० ला यस्मउ-न फीहा लग्वं-व ला किज़्ज़ाबा ० ज्जाअम्-मिरंब्बि-क अताअन् हिसाबा ० रिब्ब्स्समावाति वल्अर्जि व मा बैन्हुमर्रह्मानि ला यम्लिक्-न मिन्हु ख़िताबा ० यौ-म यक्मुर्रुह वल्मलाइ-कतु सप्फल् ला य-तकल्ल्मू-न इल्ला मन् अज़ि-न ल्हुर्रह्मानु व का-ल सवाबा ० जालिकल् यौमुल्-

الْحَقُّ فَكُنْ شُكِّةِ الْخَكَةُ إِلَى رَبِّهُ مَا كُالْ الْكَالْةُ لَذِيكُ مِنَا الْإِنْيَا } يَوْمَ يَنِظرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَذَهُ وَيَكُولُ الْكَلْفِرُ لِلْيَتِيَقِيٰ كُنْتُ شُرْبًا فَ

हक्कु फ-मन् शाअत्त-ख्र-ज इला रिब्हि मआबा ० इन्ता अन्जर्नाकुम् अजाबन् क्रीबंय्-यौ-म यन्जुरुल्मर्ज मा कद्द-मत् यदाहु व यक्लुल्-काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा ०

## नजात व फलाह आखरत के लिए

विरद कलमा शरीफ हमेशगी नमाज़. हर नमाज़ के बाद अयतलकुर्सी. सुबह सुरेह यासीन और दरुदे शरीफ, सोते वक्त सुरेह मुल्क और इस्तगफार.

सुबह व शाम : अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन्नार. ७-७ बार और फुसुबहानल्लाहि हिन तुमसुन वहिन तुसबिहुन. वलहुल हम्दु फिस्समावाति ता तुखरजुन ०

#### सुरेह आला

يسم الله الرّحان الرّحين

ئِنِهِ الْمَ رَبِكَ الْاَعْفَةَ الْبُوى حَلَقَ فَنُوى فَ وَالْبَاتَ تَدَرُفَهُ لَا يَعْفَى وَفَيْتِوْكَ الْمُعْفَى الْمُعَلَا عُثَالَة اللهُ الْمُعْدَوْمَا يَعْفَى وَفَيْتِوْكَ اللهُ الْمُعْدَوْمَا يَعْفَى وَفَيْتِوْكَ اللهُ الْمُعْدَوْمَا يَعْفَى وَفَيْتِوْكَ اللهُ الْمُعْدَوْمَا يَعْفَى وَفَيْتِوْكَ اللهُ اللهُ الْمُعْدَوْمَا يَعْفَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

सिब्बहिस्-म रिब्बकल्-अअला ० अल्लागी स्थ-ल-क्
फ-सव्या ० वल्लगी क्द्र-र फ्र-हदा ० वल्लगी
अख़्र-जल्-म्र्आ ० फ-ज-अ-लह् गुसाअन् अह्वा ०
सनुक्रीउ-क फला तन्सा ० इल्ला मा शा-अल्लह्, इन्नह्
यअल्मुल्-जह-र व मा यख़्फा ० व नुयस्सिरु-क
लिलयुस्रा ० फज़ाक्किर् इन् न-फ-अतिज्-जिक्रा ०
स-यज़्ज़क्कर मंय्यख्या ० व य-तजन्बुहल्-अश्क- ०
-ल्ली यस्तन्-नारल्-कुब्रा ० सुम्-म ला यमुतु फीहा व
ला यह्या ० कद् अफल-ह मन् तज़क्का ० व
ज -करस्-म रिब्बही फ्र-सल्ला ० बल्
तुअसिलनल्-ह्यातद्-दुन्या ० वल्-आख़िरतु ख़ैरुंव्-व
अब्का ० इन्-न हाजा लिफ्स्-सुहुफिल्-ऊला ० सुहुफि

#### असनादे मन्जिल

ये मन्ज़िल आसेब, सहर और बाज़ दुसरे खतरात से हिफाज़त के लिए एक मुजरीब अमल है। ये आयात किसी कदर किम बेशी के साथ "अलकोल अलजमील" और "बहेशती ज़ेबर" में भी लिखी है। अलकोल अलजमील में हज़रत शाह वली अल्लाह मोहद्दीस दहलवी कुदस सररह तहरीर फर्माते हैं

"ये ३३ तैतीस आयतें है जो जादु को दफा करती है और शयातीन और चोरों और दरींदे जानवरों से पनाह हो जाती है."

और बहेशती ज़ेवर में हज़रत मौलाना श्वरफ अली थानवी नुरअल्लाह मुरकदा तहरीर फर्माते है :

"अगर किसी पर आसेब का शुबा हो तो आयात ज़ेल लिख कर मरीज़ के गले में डाल दें और पानी पर दम करके मरीज़ पर छिडक दें."

और अगर घर में असर हो तो इन को पानी पर पढ कर घर के चारो गोशों में छिटक दें।

#### यन्जिल

#### मन्जिल

معالله الزّخان الرّحيد

ٱلْحَمْلُ بِلُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ فَ الْوَهُ فِي الرَّحِيْمِ فَمُ الْهِ يَوْمِ الْوَبْنِ فَ إِنَّاكَ تَعْبُدُ وَالْيَاكَ نَسِّتَعِيْنُ فَلِهُ مِنَ الْفِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ فَ مِرَّاطَ الْوَبْنَ انْعَمْتُ عَلَيْهِمْ هُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ أَوْلَا الضَّالِيْنَ فَرَاسِهِ،

अलहम्दुलिल्लाहि रिब्बल आलमीन ० अरहमा निर्रहीम ० मालिकि यौमिद्दीन ० इय्याक नाअबुदु वड्य्याक नस्तईन ० इहदिनस्सिरॉतल मुस्तकीम ० सिरॉतल्लजीन अन्अम्त अलैहिम गैरिल मगुजुबि अलैहिम वलज़्जॉल्लीन ०

रसुल अल्लाह स. ने फर्मोया जिस ने टीन में कोई ऐसा काम किया जिस की बुनियाद शरीअत में मौजूद नहीं वो काम मरदुद है. (बुखारी व मुस्लिम)

युं तो दिने इस्लाम में विदआत का इजाफा अब रोज मर्रा का मामूल बन चुका है लेकिन इजकार व वजाईफ में खुसुसन इतनी ज्यादा खुद साखता और गैर मसन्न विजें शामिल करदी गई है के मसनुन अदीया व इज़कार ताक नसीयां बन कर रह गए हैं. दिगर खुद साखना और गैर मसनुन इजकार व वज़ाईफ की नरह दरूद व सलाम में भी वहोत से खुद साखता और गैर मसनुन दरूद व सलाम राएज हो चुके हैं. मसलन दरुद ताज, दरुद लिखी, दरुद मुकदृदस, दरुद अकबर, दरुद माहि, दरुद तंजीना वगैरा. इन में से हर दरुद के पढ़ने का तरीका और वक्त अलग अलग बनाया गया है और इन के फवाइट (जो के ज़्यादा तर दुनयावी है) का भी अलग अलग तज़केरा कुतुब में लिखा गया है. मज़कुरा दरूदों में से कोई एक दरुद भी ऐसा नहीं जिस के अलफाज़ रसुल अकरम स. से साबित हो. लेहाज़ा इन्हें पढ़ने का तरीका और इन से हासिल होने वाले फवाइद अज खुद बातिल ठहरते हैं. रसुल अल्लाह स. की नाराजगी और अल्लाह नआला के गज़ब का बाइस बने लेहाज़ा वहीं वज़ाईफ पढ़े जो रसुरू अल्लाह स. से साबित हैं. याद रखीए रुसल अल्लाह स. की ज़बान से निकला हुआ एक लफज़ दुनिया के सारे अवलीया और सॉलेह के बनाए हुए कलमाने खैर से ज्यादा अफज़ल और (बराए महरबानी मोमिन पंचसुरा पढीए) कीमती है.

स सुरवै

115

मन्जिलं

يسم الله الزَّمان الرَّحِين الرَّحِين

العَنْ ذَلِكَ الْكِتْ لَارْتِ فَعْدُونُونُ هُدُى لِلْمُتَقَلِّمُ فَالْكَانِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِينُهُونَ الصَّلَوةَ وَمِنْ أَمَّرُ زَقْنُهُمُ يُنْفِعُونَ ﴿ وَالْمَانِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا الْمُرْدِلِ اللَّهِ وَالْمَانُونَ فَ أَوْلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَإِلَا مُنْ وَالْمِكَ مُلِكَ عَلَى مُنْ وَيَوْفُونَ فَ أَوْلِكَ عَلَى مُنْ وَيَوْفُونَ فَ أَوْلِكَ عَلَى مُنْ وَيَوْفُونَ فَ أَوْلِكَ عَلَى مُنْ وَيَوْفُونَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَإِلَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَإِلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَأَوْلِكَ فَمُ الْمُؤْمِنُ وَإِلَيْهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَإِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَإِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَإِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَإِلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا لَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُكُمُ اللَّهِ وَاحِدًا لَالْمُؤْمِنِ وَالْمُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعُمُ اللَّهُ وَاحِدًا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعُمُ اللَّهُ وَاحِدًا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعُمُ اللَّهُ وَاحِدًا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُومُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

الرِّفَهُ أَلْرُحِيْمُ الرَّحِيْمُ

बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम ०
अलिफ लाम मीम ० जालिकल किताबु ला रेब फिही
हुदलल्लि मुत्तकीन ० अल्लजीन युअिमनून बिलगैबि व
युकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़कनाहुम युनिफकून ०
वलल्लजीन युअिमनून बिमा उन्जिल इलैक वमा उन्जिल
मिन किब्लक व बिलआखिरितहुम युकिनून ० उलाइक
अला हुदिम्मरिब्बहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहुन ०
इन्नल लजीन कफरु व सवाउन अलेहिम अअन्जरतुहुम
अम लम तुन्जिरहुम ला युअिमनून ० खतमल्लाहु अला
कुलूबिहिम व अला समइहिमो व अला अबसारिहिम
गिशावतुंव्वलहुम अजाबुन अजीम ०

मन्जिल स सुरतें ٱللهُ لَا الهَ الاهُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ولا تَاخُذُهُ سِنَةً وَلَا فَوَلَمُ لَهُمَا فِي النَّمْنِةِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ دَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ الآبِاذُونَةِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَنِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلاَيُحِيطُونَ بِشَكَّ مِّن عِلْبِهَ إلابِمَاشَآءٌ وَسِعَ لَرسِيَّهُ التَمُوتِ وَالْرَضَ وَلايتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَالْحِكُ الْعَظِيمُ والْآراكراة فِالدِينَ قَالَيْنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ فَمَن يُكْفُرُ وِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّمَ سَلْكِ وَالْعُروةِ الُوْثُقِي ۚ لَا انْفِصَا مَرْنَهَا وَاللَّهُ سَيِيعٌ عَلِيْمُ وَإِنَّ الَّذِينَ امْتُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الطُّلْمُتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أُولِيَّ عُمُوالطَّاعُونُ يُخْرِجُونَ مُورِيَ اللَّهِ إِلَى الظُّلْمَةِ وَلِيكَ أَصْحُبُ النَّالَيٰ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ٥

अल्लाहु लाइलाह इल्ला हु अलहय्युल कय्युम ला ताखुजुहु सिनतुंव्वला नौम लहू माफिस्समावाति वमा फिल अर्ज मन जुल्लजी यश्फउ इंदहु इल्ला बिइजनिह याअलमु माबैन ऐदिहिम वमा खल्फहुम वला युहीतुन बशैइम्मिन इल्मिहि इल्ला बिमाशाञ वसीअ कुर्सीयुहस्समावाति वलअर्ग वला यउद् हिफ्जुहुमा वहुव अलीय्युल अजीम ० ला इक्रा-ह फ़िद्दीनि कत्तवय्यन-भंभदु मिनल्-गृथ्यि फ-मय्यक्फू बित्तागृति व युअ्मिम्-बिल्लाहि फ-कदिस्तम्स-क बिल्-जुर्वतिल्-वुस्का लन्फिसा-म लहा, वल्लाहु समीउन्, अलीम ० अल्लाहु विलय्युल्लजी-न आमन् युख्रिरजुहुम् मिनज़्जुलुमाति इलन्तूरि, वल्लजी-न कफल औलिया-उद्दुमुत्तागृत् युख्रिरेजू-नहुम् मिनन्नूरि इल्प्जुलुमाति, उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फीहा ख्रालिदून ०

الله ما في التماوت وما في الآرض فان تبك واما في أنفيكو أو تعلوه عليه المعالم المعاون وما في الآرض فان تبك واما في أنفيكو أو تعلوه عليه المرسول المن في المناه على المن في المنه على المن في المنه وما في المنه والمنه والم

लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व इन् तुब्द मा फी अन्फुसिकुम् औ तुल्फुहु युहासिब्कुम् बिहिल्लाहु फ्-यगुफिक लिमंय्यशा-उ व युअ्ज़िज्ब मंय्यशा-उ, वल्लाह अला कुल्लि शैइन् कदीर ० आमर्नरमूल बिमा उन्जिल इलैहि मिरिब्बिह वल मुअमिनुनो कुल्लुन आमन बिल्लिहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिह ला नुफरिकु बैन अहदिम्मी रुस्लिहो व कालू समेअना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर ० ला युकल्लिफुल्लाह नफसन इल्ला वुस्अहा। लहा माकसबत व अलैहा मकतसबतो ख्बना ला तुअखिजना इन्न सीना व अख्ताना रब्बना व ला तहिमल अलैना इसन कमा हमस्त्ह अलल्लजीन मिन कब्लिना रब्बना व तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिहो व अफु अना वगफिलना वर्ष्ट्रना अन्त मौलाना फन्सला अलाल कौमिन काफिरीन ०

स सुरवे شَهِ اللهُ أَنَّهُ لا إله الا هُو وَالْمُلِكَةُ وَاوْلُوالْعِلْمِ قَالِمُ أَيْ الْقِسْطِ لا إله إلا موالعزير الحكيون قُلِ اللَّهُمُّ مَاكِ الْمُلْكِ تُوْقِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْنِ تَشَاءُ وَتُعِرُ مَنْ تَشَاةً وَتُنِولُ مَنْ تَشَاهُ إِنْ لَوَالْفَيْرِ الْمُكَ عَلَى كُلِ مَنْ فَقَالِمُ البَّلِّ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّهِلُ وَتُغَيُّ الْحَنَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْنُ وَتُسْرُدُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَالِ فِي رَجَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ الشَّمُوتِ وَ الْارْضَ فِي سِتَّةِ آيَامِرْفَوَ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرَاثِيَّ يُغْشِى الْيَلِ النَّهَاسَ يَطْلُبُهُ حَيْنِيًّا وَالشَّمْسَ وَالْقَبْرُوالْفِوُمُ مُعَوَّلَتِي أَمْرِهُ أَلَالُهُ الْحَاقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ الله शहिदल्लाह् अन्नह् ला इलाह इल्ला हुववलमलाइकतु व उल्लाइलिम काइमिम्बलिकस्त, ला इला-ह इल्ला हुवल अजीजुल हकीम ० कुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्कि मन तशाउ व तिन्ज्ञिल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज्जा मन तशाउ वतुजिल्ला मन्तशाअ, बियदिकल ख़ैर, इन्नक अला कुल्लि शैइन क्दीर ० त्रिल्जुल्लैल फिन्नहारि व त्रिल्जुन्नहार फिल्लैलि व तुख्रिर्जुल हय्य मिनल् मिय्यति व तुख्रिरिजुल् मियत मिनल् हिय्य व तरजुक् मंत्रशाउ बिगैरि हिसाब ० इन्न रब्बक्मल्लाहल्लजी ख़लक्स्-समावाति वलअर्ज् फी सित्तित अय्यामिन

प्राचित्व स्ताति वाजिला का सित्तात अथ्यामिन् सुम्मस्-तवा अलल अर्शि युग्शी-ल् लैलन्नहार यत्नुबुह् हसीसंव्यश्-शम्स वलक्मर वन्नुजूम मुसळ्ळरातिम्-बिअप्रिही, अला लहुल खल्कु वल् अम्र. तबारकल्लाहु

بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتُ مِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمُدُ للهِ الّذِي تُمْيَعُخِذَ وَلَدُّ اوَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَمِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّلِ وَكُيْرَةُ تَكُيدًا أَ

रब्बुल आलमीन ० उद् रब्बकुम तज़र्सअंव्य खुिफियह, इन्तह ला युहिब्बुल मुअतदीन ० वला तुिफ्सद फिल् अणि बअद इस्लाहिहा वद्ज्ह खौफंव्-व तमआ, इन्त रहमतल्लाहि करीबुम्-मिनल् मुहिसनीन ० कुलिद्ज़ल्ला-ह अविद्ज़र्रहमा-न. अय्यम् मा तद्ज़ फ-लहुल्-अस्माउल्-हुस्ना व ला तज्हर बि-सलाति-क व ला तुज़िफित् बिहा वब्ति वै-न जािल-क सबीला ० व कुलिल्-हम्दु लिल्लाहिल्ल्जी लम् यत्तिख्ज् व-लदंव्-व लम् यकुल्-लह् शरीकुन् फिल्मुल्कि व लम् यकुल्लाह् विलय्युम्-मिनज़्जुिल्ल व किब्दुह तक्बीरा ०

मन्जिल

اَفْحَوِمِبُلُمُ اَخْلَافُكُمْ عَنَافَا أَفْكُمُ الْيَتَالِالْحُجُعُونَ وَتَصَالَى اللهُ المَلِكُ الْمُحَالَةُ المَلِكُ اللهُ المَلِكُ اللهُ المَلِكُ اللهُ المَلِكُ اللهُ الْمُلِكُ الْحَقْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَادُ اللهُ ال

अफहिसब्तुम अन्तमा ख़लक्नाकुम अबसंव्यअन्तकुम इलैना ला तुरज्उन ० फतआल्ललाहुल मलिकुलहक्कु, ला इलाह इल्लाहु, ख्बुलअर्शिल् करीम ० व मंय्यदउ मुज़ल्लाहि इलाहन् आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुह् इन्द रिब्बही, इन्नह् लायुफ्लिहुल काफिल्लन् ० व कुरीब्बगफिर वर्हम् व अन्त खैरुर्राहिमीन ०

हिन्दी में पहली बार

# अल-हिज्बुल आज्म

इसी तराह हज की मुकम्मल और बहतरीन मालुमात, तरीका व दुआए

# हज का तरीका व दुआए

बहोत जल्द मंज़रे आम पर आ रहे है ।

ب والدوات في التوسية

وَالْكَافَةُ مَ مَاكُ فَالنَّوْرُتِ زَجْرًا فَالنَّلِيْتِ وَكُرًا فَالْاَلَةُ الْمَكُمُ لُوَاحِدُنُ رَبُ التَّعْوُتِ وَالْالْمَ مِن وَمَا مَهُمْمًا وَرَبُ الْمَشَامِةِ ﴿ وَالْاَلْمَا السَّمَا السَّمَا اللَّهُ السَّمَا وَرَبُ الْمَشَامِةِ ﴿ وَلَا السَّمَا السَّمَا اللَّهُ المَا مِنْ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

वस्ता-एफाति सप्फन ० फल्जाजिराति जुज्स फल्लियाति जिक्रन इन्न इलाहकुम लवाहिद ० ख्बुस्समावाति वलअर्जि व मा बैनहुमा व ख्बुल मशारिक ० इन्ना ज्य्यनस्तमाअद् दुन्या बिजीनित निलकवाकि ० व हफ्जुम्मिन् कुल्लि शैतानिम्मारिदि ० ला यस्सम्मजन इलल मलाइल अला व युक्जफ्न मिन कुल्लि जानिबिन ० दुह्रंव्य लहुम अजाबुव्यासिबु ० इल्ला मन छातिफल् छात्फत फअत्वअह् शिहाबुन् साकिबु ० फस्तफितिहिम् अहुम् अशदु छाल्कन् अम्मन् छालक्ना, इन्ना छालक्नाहुम मिन तीनिल्लाजिबि ०

रह सुरवें يمعمكم الجين والاش إن استطعتم ان تنفئ وامن اقطار السطوب والازين كَانْكُنْوُوْ الْاِكْتَنْقُنُوْنَ إِلَا يَسُلْطُون ﴿ فِي آيَ الْأَوْسَ يَكُمُ الْكُوْرِيْنِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا مُوَاظُمِّن تَلْدِهُ وَنَحَاسُ فَلَا تَنتَعِيلِ أَ فِياَيِ الْإِورَيَهُا كُلَيْنِ فِوَالشَقَتِ التَهَاة فَكَانْتُ وَمُرِدَةً كَالِيَاهَانِ فَ فِأَي الْآءِ رَيْكُمَانُتُكَيِّيْنِ ۞ فَيُؤْمَيِّنِ لَا يُسْلُعُنَ ذَنيَهَ إِنْسُ وَلَاجًانُ أَ فَهَايَ الْإِمْ يَلِكُمَا يُثَلَيْنِ وَلَوْ الْزَلْنَا هٰذَا الْفُرَانَ عَلَى جَبُلِ لَمُ أَيْنَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خُشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُنَيَّفًا كُرُونَ ٥ هُـ وَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ وَالْاهُو عَلِمُ الْغَيِّبِ وَ या मञ्-शरल्-जिन्ति वल्इन्सि इनिस्त-तञ्तुम् अन् तन्फुजू मिन अकतारी-ससमावाती वल अर्जी फुन्फुज ला तनफुजन इल्ला बिसुल्तान ० फबि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ० युर्-सलु अलेकुमा शुवाजुम्- मिन्-नारिव्-व नुहासुन् फला तन्तसिरान ० फबि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकांज़्ज़बान ० फ-इज़न् शक्कतिस्समा-उ फ-कानत वर्-दतन् कृदिहान् ० फृबि-अय्य आला-इ रिब्बकुमा तुकिज़्ज़िबान ० फर्योमइज़िल्-ला युस्अलु अन् ज़िब्ही इन्सुंव-व ला जान्न ० फुबि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकिंज़्बान ० लौ अन्ज़ला हाज़ल क्रुआन अला जबिलल्ऐतह् खाशिअम्मुतसिहअम्मिन खशियितिल्लाहि, व तिल्कल अम्सालु निष्नु बुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून ० हुवल्लाहुल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-व आलिमुल्-गैबि

वश्शहा-दित हुवर्-रहमानुरहीम ० हुवल्लाहुल्लजा ला इला-ह इल्ला हु-व अल्मिलकुल-कुहुमुस्-सलामुल्-मुअ्मिनुल्-मुहैमिनुल्-अजीजुल्- -जब्बारुल्-मु-तकब्बिरु, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिक्न ० हुवल्लाहुल् खालिकुल् बारिउल् मुसव्विरु लहुल् अस्मा-उल्-हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल्अर्जि व हुवल् अजीजुल्-हकीम ०

# मोमिन पंचसुरा

निस में सिर्फ आप स. से साबित दरूद व वनाईफ है.

' अल्लाह तआला के नाम व ख्वास

' कुरआन शरीफ की फ़नीलत व ख्वास

' दरूद शरीफ की फनीलत व ख्वास

' तौबा व अस्तग्फार की फनीलत

' दुआ व अनकार की फनीलत

نسمالله الزخان الحسنير

عُلُادُى إِنَّ آنَهُ اسْتَمَعَ نَعُرُّمِنَ الْحِن فَقَا لُوَّالَكَا مَعْنَا فُرُا نَاعَجُبًا فَيَهُ مِكَالَى الرُّهُ مِ فَامْنَا مِهُ وَلَنْ فَشُرِكَ مَ مَنَا الْحَدُلُ فَالْتَفْتِظُ جَدُّى بَيْنَا مَا الْتَخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا فَ وَلَدًا فَ وَانْتَهُ كَانَ مَعُولُ مَنْ عَنْ اللهِ هَمَا عَلَا فَ

कुल ऊहिय इलय्य अन्तहुस्तम्अ नफ्ठम मिनल् जिन्ति फकाल् इन्ना समिजना कुरजाना अज्बां ० यह्दी इलर्रुश्द फजामन्ना बिही, वलन्नुश्रिक बिरिष्टिना अहदा ० व अन्नहु तजाला जहुरव्यना मतताख्रज साहिबतंव्यला वलदंव ० व अन्नहु कान यकुनु सफीहुना अलल्लिहि शतता ०

हिन्दी में पहली बार

# अल-हिज्बुल

आज्म

मंज़रे आम पर आ चुकी है ।



125

मन्जिल

نسماله الوضائيد في المسلم الم

कुल या अैय्युहल काफीरुन ० ला आज्वुद् मा ताजवुद्न ० मला अन्तुम आबिद्ना मा आअ्वुद् ० वला अना आबीदुम-मा अबत्तुम ० वला अन्तुम आबिदुन मा आञ्चुद ०लकुम दीनुकुम वलियदीन ०

يسماله الزخوا الحيد

عُل هُوَاللهُ آحَدُهُ أَللهُ المَّهَدُهُ الْفَيْلَاهُ وَلَمْ يُوَلَدُهُ وَلَذَيَاتُنْ لَهُ كُوْالْحَدُهُ

कुल हुवल्लाहु अहद O अल्लाहुस्समद O लम यिन्द व लम युलद O व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद O

#### ين والموالة عن التوسيد

ئُلُ آعُنُدُ بِرَبِ الْفَكِينَ أَمِنْ شَيْرَمَا فَكَنَّ أَنَّ مِنْ شَيْرَهَا سِقَ إِذَا وَقَبَ أَوْمِنْ شَيْرَ النَّقَيْتِ فِي الْعُقَدِ أَوَمِنْ شَيْرَحَاسِهِ

#### لذاحسكان

कुल आअजुनु बिरब्बिल फलक O मिन शार्रि मा ख़लक O व मिन शार्रि गासिकिन इज़ा वक्ब O व मिन शर्रीन्नफासाति फिल अकद O व मिन शार्रि हासिदिन इज़ा हसद O

#### يسم والله الرّحان الرّحيدية

قُلْ آعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ فِ مَلِكِ النَّاسِ فِ الْهِ النَّاسِ فِي مِنْ شَيرَ الْوَسُوَاسِ هِ الْخَنَاسِ الْآلَةِ فِي يُوسُوسُ فِي صُرُورِ النَّاسِ فِي مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ فِي

कुल अअनु बिरिब्बन्गासि O मिलिकिन्गासि इलाहीन्गासि O मिन शरिल वस्वासिल ख़न्गासि O अललज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्गास O मिनल जिन्नित वन्नास O

### हादसात से बचने का वज़ीफा

हजरत तलक रहमतुल्लाह अलै. फर्माते है के एक शख्स हज़रत अबुदरदा सहाबी रज़ि. की खिदमत में हाज़िर हुआ और अरर्ज़ किया के आप का मकान जल गया. फर्माया : नहीं जला. फिर दुसरे शख्स ने यही इत्तेला दि तो फर्माया : नहीं जला: फिर तीसरे शख्स ने यही खबरदी, आप ने फर्माया : नहीं जला. फिर एक शख्स ने आकर कहा के ऐ अबुदरदा रज़ि. ! आग के सरारे बहुत बुलंद हुए मगर जब आप के मकान तक आग पहुंची तो बुझ गई । फर्माया मुझे मालूम था के अल्लाह तआ़ला ऐसा नहीं करेगा (के मेरा मकान जल जाए) क्योंकी मैं ने रसुल अल्लाह रा. से सुना है के जो शख्स सबह के वक्त ये कलमात पढ ले शाम तक इस को कोई म्सीबत नहीं पहोंचेगी. (मैं ने सुबह ये कलमात पढे थे इस लिए मुझे यकीन था के मेरा मकान नहीं जल सकता) वो कलमात

अल्लाहुम्मा अनता रब्बी ला इलाहा इल्ला अनता अलैका तवक्कलतु व अनत रब्बुल अरशील करीम

मजियार

माशाअल्लाहु कान वमा लम यशालम यकुंव्यला हौला वला कुव्यता इल्ला बिल्लाहिल अलीयीलअजीम आलमु अन्ललाहा अला कुल्ली शैईन कदीरुव्यअन्ललाहा कद अहात बिकुल्ली शैईन इलमा ० अल्लाहुम्मा इन्नी आउजूबिका मिन शारी नफसी व मिन शारी कुल्ली दाब्बतीन अनता आखीजुम बिना सियतीहा इन्न रब्बी अला सिरातीम्मसतकीम ०

#### मंजीयात

अल्लामा इब्ने सैर बिर रहमनुल्लाह अलै. के ज़रिए से नजरूबे के साथ मुसीबन व गम को दुर करने वाली ये सात आयतें जो मंजीयान के नाम से मारुफ है वो ये हैं:

ومنسيدالأوكان التحسيد

قُلُ نُّنُ يُصِيبُنَا الْمُاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَوَلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال कुल्लैय्युंसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुव मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलीलमुअमीनून ०

بسيرالله الرّحان الرّحيان

وَلَنْ يَمْسَنْكُ اللَّهُ بِضُيْرَ فَالْكَ اللَّهُ عَلَى ۚ الْأَهُو ۚ وَانْ يُرِدُكَ بِعَيْرِ فَلَا لَآ لَا فَ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَهُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۚ

व इंय्यमससकल्लाहु बिजुररीन फला काशिफ लहू इल्ला हुव व इंय्युरिदका बिखैरीन फला राददा लिफजलीह यूसीबु बिही मंय्यशाउ मिन इबादिहि. वहुवलगफुरुरहीम०

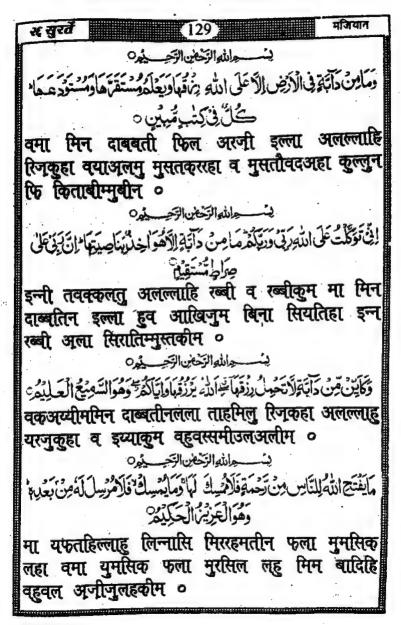

يسماللوالزخان الرحيير

وَلَئِنْ سَالْتَهُ وُمِّنْ خَلَقَ النَّمُونِ فِي الْأَرْضَ لَيُقُولْنَّ اللَّهُ قُلْ اَفَرَ يُدُمُمَّ النَّهُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنَّ كَيْفُ صُرَّمَ اَوْلَ الدَّيْ بِرَخْمَةٍ هَلَ هُنَّ كَيْفُ صُرَّمَ اَوْلَ الدَّهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

वलइन सअलतहुम्मन खलकस्समावाती वल अरजा लयकुनुन्तललाहु कुल अफरअतुम्मा तदउन मिन दुनिल्लाहि इन अरादनीयल्लाहु बिजुररीन हल हुन्ता काशीफातू जुर्रीहि अवअरादनी बिराहमतीन हल हुन्त मुमसिकातु रहमतीही कुल हसबीयल्लाहु अलैहि यतवक्कनुलमुतवक्कीलुन ०

#### दुआए मांगने की फजीलत

हटीस शरीफ में आया है के रसुल अल्लाह स. ने इर्शाट फर्माया के अल्लाह तआ़ला के यहां दुआ से ज़्यादा और किसी चीज की वकअन नहीं.

एक और हदीस शरीफ में आया है के आहज़रत स. ने इर्शाद फर्माया : जो शख्स ये चाहे के अल्लाह इस की दुआ संख्तीयों और मुसीबतों के वक्त कुबुल फर्माए, इस को चाहिए के वो फराखी और खुश हाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे.

एक और हतीस में आया है के रसुले अकरम स. ने इर्शाट फर्माया के दुआ मोमिन का हथीयार है, दीन का सुतुन है और आसमान व ज़मीन का नुर है. अगर दुशमन मुसलमानो का मुहासेग करलें तो ये दुआ पढें:

## ٱللهُمَّالسُّتُرْعَوْرَائِنَاوَامِنَ رَّوْعَائِنَا.

अल्लाहुम्मसतुर अव रातिना वआमिररवआतिना

" ऐ अल्लाह ! तु हमारी कमज़ोरीयों को छुपाले और हमारे डर और खौफ को अमन व अमान देदे."

जब भी किसी मुसीबत व बला या खीफनाक अमर के पेश आने का अंदेशा हो या किसी बहोत बडी मुसीवत में गिरफतार हो जाए तो कसरत से इस का विरद रखे :

حَسْبُنَااللَّهُ وَنِعُمَالُوِّكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تُوكَّلْنَا.

हसबुनल्लाहु विनिअमलवकीलु अलल्लाहि तवक्कलना०

" काफी है हमारे लिए अल्लाह , और वो बहोत हि अच्छा कारसाज है. अल्लाह ही पर हम ने भरोसा किया है."

# मोमिन पंचसुरा

जिस में सिर्फ आप स. से साबित दरुद व वजाईफ है. ☆ अस्लाह तआ़का के नाम व खवास

> े कुरआन शरीफ की फज़ीलत व खवास े दरुद शरीफ की फज़ीलत व खवास े तौबा व अस्तगृफार की फज़ीलत े दुआ व अज़कार की फज़ीलत

### मस्नून व मक्बूल दुआएं

٠ سُجَانَاللَّهُوَيْحَمْدُهُ اللَّهُ حَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَالرُّبُ إِلَيْهُ

 सुब्हानल्लिह व बिहिम्दिही सुव्हानल्लिहिल अजीम. अस्तिरिफ्ठल्लाहल अजीम व अतृबु इलैह ०

अस्ति फिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलें हैं के जो शख्स इन चार कल्मात को पढ़ेगा तो कल्मात जैसे उस ने पढ़ें (जूं के तूं) लिख दिए जाएंगे। फिर अर्श के साथ लटका दिए जाएंगे, कोई भी गुनाह जो वो करेगा इन कल्मात को नहीं मिटा सकेंगे। यहां तक के जब वो शख्स क्यामंत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो इन कल्मात को जूं का तूं सरबमुहर पाएगा। (हसन हुसैन)

﴿ جَزَى اللهُ عَنَّامُ حَمَّدًا مُ اللهُ عَنَّامُ حَمَّدًا مَّا هُوَاهِ لَهُ

२. जजल्लाहु अन्ना मुहम्मदम् मा हुव अहलुहू,

यं दृआ सरकारे दो आलम स. के लिए हैं। जो इस को एक बार पढ़िंगा उस के लिए सत्तर हज़ार फरिश्ते एक साल तक नेकियां

लिखने रहने हैं।

# @ لَاحُولَ وَلَا صُوَّةَ الْآرِباللهِ

ि ३. जो शख्स लाहौ-ल वला कुट्य-त इल्ला विल्लाह, विव्वाह कर उस के लिए ९९ वीमारीयों की दवा है जिस में सबसे किल्की वीमारी फिक्र व परेशानी है।

भाग्न व मकाकृत दृश्य

و الله مُصلِ عَلَى مُحمّدٍ وَالزِّلْهُ الْفَعْدَ الْمُعَرّب عِنْدَك يَوْمُ الْقِيمَةِ

४. अल्ल्हुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्य अन्जिल्हुल म्कुअदल मुक्रांब इन्दक यौमल कियामह,

हज़रत रुवैफअ रिज़. हुज़ूर अकसद स. का ये इर्शाट नकल करते हैं के जो शख्स ये दुरुद पढ़े उस के लिए मेरी शिफाअन वाजिब है। (फज़ाइले आमाल)

اللهُمُورِكِ فِي إِلْهُ وَلِي الْمُوتِ وَفِي مَا بِعُدَالْمُوتِ

६. शहादत हासिल करने का नरीका : अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल् मौति व फि मा बअदल मौत

जो शख्स दिन में २५ बार मौन को याद करेगा वो अल्लाह पाक के हुक्म से शहादत की मौन से सुर्खरू होगा।

७. मर्जुल मौत की दुआ : जो शख्स इस दुआ को मर्जुल मौत में चालीस बार पढेगा उस को शहादत का सवाब मिलेगा।

لَا الْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وَلِاحَوْلَ وَلَا قُوَةً اللَّهِ النَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمُ

ला इलाह इलल्लाहु वल्लाहु अक्बरु व ला ही-ल व ला कुव्व-त इल्ला विल्लाहिल अलीय्यिल अजीम बीमारी में इस दुआ का विर्ट किया जाए मुमकिन है वही मर्जुल

मौत हो।

٠ سُبْحَانَ اللهِ وَيحَمْدِ السِّعَانَ اللهِ الْعَظِلْمِهُ

८. सुड्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुड्हानल्लाहिल अजीम, ये दो कलमान जवान पर हलके और वजन में भारी है और अल्लाह को बहोन पसंद है। (हमने हसीन)

٠ سُبُحَانَ اللهِ وَيحمدِهُ

९. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही

हुजुर स. न फर्माया जो शख्स एक मर्नबा ला इलाह इलल्लाह कहे इस के लिए जन्नत वाजिब होंगी और जो शख्स सुब्हानल्लीह व बिहिस्दिही सौ १०० मर्नबा पढेगा इस के लिए १लाख २४ हजार नेकीयां लिखी जाएगी। अल्लाह नआला के नज़दीक ये कलमा पहाड के बकद सोना खर्च करने से भी ज़्यादा महबूब है। (फज़ाईले आमाल)

لَا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْنَتُ لَهُ أَحَدًا صَدَّا النَّمْ يَلِنَ وَلَمْ يُولَنُ وَلَمْ
 يَكُنُ لَهُ كُعُوالَحَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا الل

90. ला इलाह इलल्लाहु वहदहू लाशरीक लहू अहदन समदल्लम यलिद् वलम् यूलद् वलम् यकुल्लह् कुफुवन अहद ० एक मर्तबा पढने वाले के लिए बीस २० नेकियां लिखी जाती हैं। و الآلفالاالله واحداً احداً احمداً المرينة خنصاحبة ولاولدا و والم

99. ला. इलाह इलल्लाहु वहिंदं अहदन समदल्लम यत्तिष्ठिण् साहिबतंव्वला वलदा ० वलम् यकुल्लह कुफुवन अहद ० दस मर्तबा पढने से चालीस हजार नेकियां उस के लिए लिखी जाती है।

हजरतः माअकुल विन यसार रहमतुल्लाह अलै. का वयान है के रसुल अल्लाह स. ने इर्शाद फर्माया जिस का मफहुम है के जो शख्स सुबह को तीन मर्तबा

@ أعُوْذُياللهِ السِّريعِ الْعَلِيمِينَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ

9२. आउजुबिल्लाहि स्समिइल जुलीमी मिनशशैतानिस्स्जीम • पढ कर सुरेह हशर की तीन आखरी आयात पढे.

هُوَاللهُ الَّذِي لَا الْهُ الْاهُونَ عَلِيمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحُمْنُ الرَّحِيمُ مَهُو اللهُ الَّذِي َ الرَّالِهُ الْاهُو َ المَاكُ الْقَدُرْثِ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرَيْرُ الْجَالُ الْمُتَاكِيرُ سُبْحِنَ اللهِ عَمَّ الْتُقْوَلُونَ هُو اللهُ الْحَالِقُ الْبِلِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمِالُ

الْحُنْ فَيُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّعُونِ الْآرَقِينُ وَهُوَالْعَرَاءُ وَالْحَالِمُونَ الْعَبِيرُونَ الْعَالِ الْحُنْ فَي يُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّعُونِ فِي الْآرَقِينُ وَهُوَالْعَرَاءُ يُزُالْحَكِيدُهُ فَالْحَالِمُ ال

हुवल्लाहुल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-व आलिमुल्-गैबि वश्शहा-दित हुवर्-रहमानुर्रहीम ० हुवल्लाहुल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-व अल्मिलकुल-कुहुमुस्-सलामुल्-मुअ्मिनुल्-मुहैमिनुल्-अजीजुल्- -जब्बाठल-मु-तकिब्बठ, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकृन ० हुवल्लाहुल् ख्रालिकुल् बारिउल् मुसव्विठ लहुल् अस्मा-उल्-हुस्ना, युसब्बिह् लह् मा फिरसमावाति वल्अर्जि व हुवल् अजीजुल्-हकीम ० र६ सुरतें

तो इस के लिए खुदावंदे तआला ७० हज़ार फरीशने मुक्र्रर फर्मादेगा जो शाम तक इस पर रहमत भेजने रहेंगे और अगर

फमोदगा जा शाम तक इस पर रहमत भेजते रहेंगे और अगर इस दिन मर जाएगा तो शहीद मरेगा और जो शख्स शाम को ये अमल करे तो इस के लिए अल्लाह तआ़ला ७० हज़ार फरीश्ते मुकर्रर करेगा जो इस पर सुबह तक रहमत भेजते रहेगे।

और अगर इसी रात मर जाएगा नो शहीद मरेगा. (तिर्मीज़ी) १३. रसूल अल्लाह स. ने हजरत जुबेरिया रजि को (जो फजर की

नमाज़ से चाश्त के वक्त तक मुसल्ले पर तस्बीहात में मश्गूल थीं) फरमाया मैं ने तुझ से जुदा होने के बाद चार कल्मे पढे हैं,

अगर उन को उन सब के मुकाबले में तोला जाए जो तुम ने सुबह से पढ़ा है तो वो गालिब हो जाएं। वो कल्मे ये हैं।

سُهُ كَاللَّهِ وَمِحَمَّدِ عَمَّدَ خَلَقِهُ وَمِنَا نَفْسِهُ وَزِنَةً عَلَيْهُ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهُ १३. सुब्हानल्लाहि व बिहिम्दिही अदद खिल्कृही व रिजा

निष्सही व जिनत अर्शिही व शिराद कलिमातिही.

98. जुमा के दिन के मख्सूस आमाल व औराद सूरे कहफ जो कोई जुमा के दिन पढ़ेगा दूसरे जुमा तक उसके गुनाहों का कफ्फारा हो जाएगा और उसके लिए नूर चमकेगा। इसी तरह अलवाकी जो कोई जुमा के दिन सौ बार पढ़े तो उसके तमाम नेक आमाल मकबूल हो जाएंगे। जुमा की नमाज के बाद सौ मर्तबा पढ़े : यांगफ्फारु इंगफीरली जुनूबी तो हक तआला उसकी मंगिफरत फरमा देंगे। जुमा के रोज़ बाद नमाज़े असर अपनी जगह से हटने से पहले अस्सी बार ये दुख्द पढ़ें :

اللهُ مُصِلِّ عَلَى مُحَمَّدِ إِلنَّيْنِي الْأَرْقِي وَعَلَى اللهِ وَسَلِّمُ تَسْلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلِّمُ تَسْلِمُ اللهِ وَسَلِّمُ تَسْلِمُ اللهِ وَسَلِّمُ تَسْلِمُ اللهِ وَسَلِّمُ اللهِ وَسَلِمُ اللهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ا

अल्लाहुम्मा सल्लिअला मुहम्मदिन्नबीय्यील उम्मिय्यी व अला आलिही व सल्लिम तस्लीमा

तो अल्लाह तआला उस के अस्सी साल के गुनाह मआफ फरमादेंगे। जुमा की शब को चालीस बार चौथा कल्मा पढेगा तो हज का सवाब पाएगा।

9५. दोज़ख़ की आग से निजात

्रीया المُرَّاثِ اللَّهِ الْمُرَاثِدُ اللَّهِ الْمُرَاثِدُ اللَّهِ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्तार

अगर ये दुआ सुबह फजर और मगरिब की नमाज़ के बाद सात मर्तबा पढ़ी जाए तो अल्लाह तआला दोज़ख़ की आग से महफूज़ रखेंगे।

9६. अल्लामा जैनी रहमतुल्लाह अलै ने शरह बुखारी में एक हदीस नक्ल की है के जो शख्स एक मर्तबा ये दुआ पढ़े और इस के बाद ये दुआ करे या अल्लाह ! इस का सवाब मेरे वालिदैन को पहोंचादे तो इस ने वालिदैन का हक अदा कर दिया दुआ ये है :

الحَمَدُ يِنْهِرَبِ الْعَلَمِينَ وَبِ السَّمُوْتِ وَرَتِ الْارْضِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَلَهُ الْكِيْرِيَا }
في السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيْزُ الْحَكِيمُ اللهِ الْحَمُدُ رَبِّ النَّمُوتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبُّ السَّمُوْتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلَمُ مُوالْمَكُ مُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَهُوالْمَكُ وَالْمَلِكُ وَمُوالْمَكُ مُوالْمَكُ وَمُوالْمَكُ مُوتِ وَالْمَرْضِ وَهُو رَبُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُو رَبُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُو رَبُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُو رَبُ السَّمُوْتِ وَالْالْمَرْضِ وَهُو رَبُ السَّمُوْتِ وَالْمُرْضِ وَهُو رَبُ السَّمُوْتِ وَالْمُرْضِ وَهُو الْمَاسَمُونِ وَالْمُرْضِ وَهُو الْمَاسَمُوْتِ وَالْمُرْضِ وَهُو الْمَاسَمُونِ وَالْمُرْضِ وَهُو الْمَاسَلُمُونِ وَالْمَاسَمُونِ وَالْمَاسَلُمُونِ وَالْمَاسَلُمُونِ وَالْمَاسَلَمُونِ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَاسَلُمُونِ وَالْمَاسَلُونِ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَاسَامُونِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُ السَّمُونِ وَالْمَاسَانِ وَالْمَالُمُ وَالْمُولِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِقِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالسَالُمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالسَاسَامُ وَالْمَالُمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُمِي وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُمُونَ وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالِمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمُونَ وَالْمَالُمُونَ وَالْمَالُمِي وَالْمَالُمُونَ وَالْمَالْمُونَ وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِي وَالْمَالُمِي وَالْم

१७. जामेअ दुआ

हज़रत अवू उमामा रिज़ ने हुज़ुरे अक्टस स. से अर्ज़ किया के या रसूल अल्लाह सं दुवाएं तो आप ने बहुत सी बता दी हैं

और सारी याद नहीं रहतीं, कोई एसी मुख्तसर दुआ बता

दिजिए जो सब दुवाओं को शामिल हो जाए। इस पर हुजुर स.

ने ये दुआ तालीम फरमाई :

ٱللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ خَيْرِمَا سَمَّاكَ مِنْهُ نَبِيْكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَعُوْدُيكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَادُكُ مِنْ نَبِيْكِ مُحَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَتَلَيَّكُ الْبَلاغُ وَلاحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا لِاللَّهِ مَنْ اللهِ

अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुक मिन खैरि मा सअलक मिन्हु निबय्यु-क मुहम्मदुन सलल्लहु अलैहि त सल्लम व नंउज् बिक मिन शरिमस्तआजक मिन्हु नबीय्युक मुहम्मदुन स्लल्ल्ह अलैहि व सल्लम व अन्तल मुस्तआन व इलैकल बलागु व ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह (तिर्मिजि शरीफ)

> सुबह व शाम के वजाएफ तीसरे कल्मे की तस्बीह

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلا ٓ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ آكْبُرُ وَلاحُولَ وَلا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّيِّ الْعَظِيمُ

सुब्हानल्लाहि वल् हम्दुलिल्लाहि वला इला-ह इलल्लाह वल्लाह अकबरु व ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लहिल अलिय्यील अजीम,

### दुसद शरीफ

विश्व किंदी के किंदी के किंदी के किंदी कि

अल्लहुम्मा साल्ल अला साय्यादना नालाना नुहम्मा बारिक व सल्लिम,

(दुरुदे इब्राहीमी पढे तो ज्यादा बहतर है।)

#### अस्तगफार

اَسْتَغُفِمُ اللهَ الَّذِي لَآالَهُ إِلَّا هُوَالْتِي الْقَيُّوْمُ وَأَتُّوبُ إِلَيْهُ

अस्तगफीठल्लाहल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कथ्यम व अतुब इलैह.

सूरे इन्आम की फज़ीलत

जो शख्स सूरे इन्आम की शुरु की तीन आयतें (मातिक्सबून) तक पढेगा

ٱؠ۫ڂؠؙۘٮؙؙۮێؗڡؚٳڷڵڔؽڂػڽٙٳڵؾۜؠؗٝۅ۬ؾؚۅٳڵۯۻۜۅٙۼۘۼڶٳڵڟ۬ڷؠٝؾۅٲڵؾؙؗۏؙڎٛڴٳڷێؽڹڰ؆ؙۏؙٳ ؠڔؾۣؠۿڔؘۼۑڵۏڹٛ؞ۿۅٳڷڹؚؽڂڡٙڷڡٞڷؠڔۜڹٙڟۣؿڹڰڟڣڝٛٳڿڵٳ؞ۅٲڿڷ۠ۺڲۼؽٲ ؿؙٵؽؙڎؙڞڗؙڎڒۏٛڹۘٷۿۅڵڵۿؙٷؚٳڵڛۜٛؠۅٝؾۅڣٚٳڶڒؙۯڞ۫ۑۼڶڞؙؚڽ؆ڴۿؙۅجۿۥۜڪٛۿ

ا ويعلم ما تكسبون

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी ख़लकस्समावाति वल् अर्ज व जअल्ज़्जुलुमाति वन्तूर, सुम्मल्लजीन कफ्रल बिरब्बिहिम यअदिलून ० हुवल्लजी ख़लककुम्मिन् तीनिन सुम्म कजा अजला, व अजलुम्मुसम्मन इंदह सुम्म अंतुम तम्तरून ०

भूकर व जान के बता

व हुवल्लाहु फिस्स**मावाति व फिल अर्ज्, य**अल्मु सिर्रकुम वजहरकुम **वयअलम मा तविसन्**न ०

इस के लिए चालीस फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे, वो चालीस४० फरिश्ते कयामत तक इबादत करेंगे, सारा सवाब पढ़ने वाले के नामे आमाल में लिखा जाएगा। और एक फरिश्ता आस्मान से लोहे का गरज़ लेकर नाज़िल होता है, जब पढ़ने वाले के दिल में शैतान वस्वसे डालता है तो वो फरिश्ता गरज़ से उसकी खबर लेता है। सत्तर पर्दे बीच में हाइल हो जाते हैं। क्यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे तु मेरे ज़ेरे साया चल, जनत के फल खा, हौज़े कौसर का पानी पी। सलसबील की नहर में नहा। तू मेरा बंदा मैं तेरा रब (हवाला कमालीन शरह जलालीन शरीफ)

जुमा के रोज कसरते दुखद शरीफ

हज़रन अबू हुरैरा रिज़ की हदीस में ये नकल किया गया है के जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज़ के बाद अपनी जगह से उठने से पहले अस्सी मर्तबा

अल्लाहुम्मा सिल्ल अला. मुहम्मिदन्नबीय्यील उम्मिय्यी व अला आलिही व सिल्लम् तस्लीमा ० पढं तो उसके अस्सी साल के गुनाह मआफ और अस्सी साल की इबादन का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा।

### वालदैन के हक में दुआ

ربرازحمه المارييني صغيرات

रिब्द्हम्दुमा कमा रब्दयानी सगीरा ० एक मुफीद तरीन दुआ

जो आदमी हर नमाज के बाद इस को पाबंदी के साथ पढे खुसुसन जुमा की नमाज के बाद तो अल्लाह तआला हर खौफ की चिज़ से इस की हिफाज़त करेगा और इस के दुशमनो पर इस की मदद करेगा और इस को गनी करदेगा और इस को ऐसी जगह से रिज़्क पहुंचाएगा जहां इस का ख्याल भी ना जाए और इस की ज़िंदगी इस पर आसान कर देगा और इस का कर्ज़ा अदा कर देगा अगरचे पहाड के जितना कर्ज़ा हो अल्लाह तआला अपने फज्ल व करम से इस को पूरा करेगा يَآآنيهُ يَآكَدُهُ يَاوَاحِدُيَاهُ وَجُودُ يَاجَوَّادُيَا بَالِسُطْيَاكَ بِيَعُمُ يَاوَهَا بُيَاذَا الطُّوْلِ يَاغَنِي المُغْنِي يَافَتًا حُيَارَهُما أَي يَاعَلِينُمُ يَاحَكِيمُ يَاحَيُ يَاقَيُوْمُ وَارْحَمْنُ إرجيمُ يَابِدِيعَ التَمُوتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرُ أُمِيلَحَنَّالُ مَامَنَا. افْعَةَ بِنْ مِهَاعَمِنْ سِوَاكُ إِنْ تُسْتَفْيَحُواْ فَقَدْ حَاكُمُ ٱلْفَتَاحُ إِنَّا وَكُنَّ لَكَ فَتَحَالُمُ بِينًا نُصُرُّمُ اللهِ وَفَتْحُ قِرْبِكُ ۚ الْلَهُ مُاغِنَّ بَاحِمْ بَاذَاالْعَ شِي الْمُجِنْدِ بَافَغَالًا لِمَا يُرِبُّنَ "كَفِيغَ بِحُلَا الْحُعِنَّ حَلِمِكُ وَأَغِينَ مِفَخَ عَبِّنْ سِوَاكُ وَاحْفُظُنِي مِلْحَفِظْتِ مِهِ الذِّكْرُ وَانْصَرْ فِي بِمَانْصُرْتِ مِهِ الرِّسُلِ انْكُ عَلَّ كُنْ شَقُّ قَدِيرُهِ

या अल्लाह या अहदु या वाहिदु या मौजुदु या जव्वादु

स् सुरते 142 किने बडे कुनके व पर अपने प

या बासितु या करीमु या वहहाबु या जलौली या ग्नीय्यु या मुगनी या फलाहु या रुजाकु या अलीमु या हकीमु या हथ्यु या कय्युमु या रहमानु या रहीमु या बदीअस्समावाती वलअरजी या जलजलालि वलइकरामी या हनानु या मनानु इनफाहनी मिनका बिनफहती खैरीन तुगनीनी बिहा अम्मन सिवाक इन तसतफतीह फकद जाअकुमुल फतह इन्ना फताहना लका फतहम्मुबीननसरुम्मीनल्लाहि व फतह करीब अल्लाहुम्मा

ज्यान तुन्ताना विका जन्मन सिर्वाक इन तस्तिफताहु फकद जाअकुमुल फतहु इन्ना फताहना लका फतहम्मुबीनन्नसरुम्मीनल्लाहि व फतहु करीब अल्लाहुम्मा या गुनीय्यु या हमीदु या मुबदीउ या मुईदु या वदुदु या जलअरशीलमजीदी याफाअल्ललीमा युरीद इकफिनी बिहलालिक अन हरामिक व अगनीनी बिफजलिका अम्मन सिवाक वहफजनी बिमा हिफजत बिहिज्जीकरा वनसुरनी बिमा नसरता बिहिरठसुल इन्नका अला कुल्ली शैर्डन कदीर.

### किसी बडी मुसीबत के पेश आने पर

ٳڵؙٳؿؖڡؗۏٳؾؙٳٞٳؽۄڿۼؙۏ<u>ڹ</u>

अव्वल इन्न् लिल्लाहि व इन्नाइलैहि राजीउन् पढे फिर इस दुआ को पढे

اَلَهُمُّ اَحِرْنَ فِي مُصِيْبِقِ وَاخْلُفَ لِي خَيْرًالِمِنْهَا ۗ اللّٰهُمُّ اَحِرْنَ فِي مُصِيْبِقِ وَاخْلُفَ لِي خَيْرًالِمِنْهَا ۗ

अल्लाहुम्मा अजीरनी फि मुसीबती वख़लुफ ली खैरम्मिनहा.

थ सुरह आयाते शिफा

कुरआन मजीद की मंदरजा ज़ैलें आयात को आयाते शिफा कहा जाता है. ये आयात हुसुले शिफा के लिए

बहोत मुफीद है बशर्तियेके इन आयात को बारगाहे रब्बुलइज़्ज़त

में खुलुस से पढ़ा जाए. अगर कोई मरीज़ हो तो इन आयात को २१ मर्तबा पढ़ कर पानी पर दम कर के पिलाया जाए और ये

अमल गयाराह यौम तक किया जाए. शुरु में बिस्मील्लाह शरीफ और तीन बार सुरेह फातेहा पढी जाए, अगर ये ना किया जा सके तो फिर इन आयात को बिस्मील्लाह और सुरेह फातेहा

के साथ चीनी की रिकाबी पर लिख कर पानी से धोकर मरीज़ को पिलाए इन्शाअल्लाह बहोत जल्द सहत याबी हासील होगी.

وَيَشْفِ صُلُورِ قُومٍ مُوْمِنِيْنَ وَيُنْهِبُ عَيْظُ قُلُودٍ الْمُرْسَةِ वयशफिसुदुर कौमिमुअमीनीन व युजहिब गैजा कुलुबिहिम.

(अलक्रुआन ९/१६) للمومنين والتريد

या अय्युहन्तासु कद जाअतकुम मौइज्तुमिसल्बिकुम व शिफाउल्लीमा फि सुदुरि वहृदव्वराहमतुल्लिल्मुअमीनीन (अलक्रआन १०/५७)

و يَخْرِجُ مِنْ بَطُونِهُ الْمُوابِ فَيْمَالُونُهُ فِي الْوَالَةُ فِيهِ شِفَا اللَّهَ السَّاسِ (الرَّسَةِ) यहरुजु मिमबुतुनिहा शराबुम्मखतिल्फुन अलवानुह फिही

शिफाउल्लीन्गासि. (अलक्खान १६/६९)

ैं। ﴿ وَنَكُوْنُ الْقُرَانِ مَا هُونِهُ أَذُونُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكُونِ الْقَالِمِينَ الْخَسَارَا وَ وَنَكُرُ الْفَالِمِينَ الْفَالْمِينَ الْفَالْمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِينَ الْفَالْمِينَ الْفَالْمُ الْمُنْفِقِينَ الْفَالْمِينَ الْفَالْمِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْفَالِمِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْفَالِمِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْفُلْمُنْفِينَا الْمُلْمِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَا الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَا الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِينَالِمُونِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِيلِمِينَ الْمُنْ

﴿ الْرَىٰ حَلَقَىٰ فَهُرَبَهُ لِينِ وَالْنَىٰ مُو يُطْحِبَىٰ وَسَقِينَ وَلَا الْمَعْتَ فَوَيَّنَا وَالْمَا الْ अल्लाजी खलकनी फहुव याहवीन० वल्लाजी हुव युतइमुनी वयुसकीन ० वहजा मुरीजतु फहुव यशफीन०(२६/७८-८०)

و قُلْ مُولِلَذِينَ المَنْوَاهُدُى وَشِفًا وَهُ

कुल हुव लिल्लजीना आमनु हुदव्यशिफाउ (४१-४२)

## इस्तेकामत और तलबे रहमत की दुआ

अल्लकौमिलकाफिरीन. (अलकुरुवान २/२५०)

''ऐ हमारे परवरदीगार ! हमारे दिलों में सब डाल दे और हमारे कदम जमाए रख और इन काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फर्मा.''

## चंद सास कुरजानी दुजाएं

कबुले इबादत व हसुले इमान व तलबे हिदायत की दुआ ये दुआ हजरत इब्राहिम व हजरत इस्माईल अले की है जो के बैतुल्लाह शरीफ के बनाते वक्त बिलहामे खुदावदी की थी

وَمُنَاتَقَبِّلُ مِنَا اللَّهُ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن دُرِيَّتِنَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

रब्बना तक्रब्बल मिन्ना० इन्तका अंतस्समीउल अलीम० रब्बना वजअलना मुसलिमयनी लका व मिन जुररीयतीना उम्मतम्मुसलिमतल्लका व अरिना मना सिकना व तुब अलैना इनका अंतत्तव्याबुरहीम० (अलक्रुवा २/१२७/१२८)

तर्जुमा: 'ऐ हमारे प्रवरदीगार! तू हम से कबुल फर्मा, तु हि सुनने जानने वाला है. ऐ हमारे परवरदीगार! और हम को बनाले अपना फर्मांबरदार और हमारी अवलाद में से भी एक जमात अपनी फर्मांबरदार बना और दिखा हम को हमारी इवादत के तरीके और हम पर तवज्जो फर्मा बेशक तु हि तवज्जो फर्माने वाला बडा महरबान है ''

# दुनिया व आखेरत की मलाई की दुआ

इस दुआ में दोनो जहां की भलाई तलब की गई

है. रसुल अल्लाह स. इस को अकसर पढ़ा करते थे

رَبُّنَا أَتِنَافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْإِخْرَةِحَنَّةً وَقِنَاعَدُابُ التَّالِ (السَّوَّانَةِ)

रब्बना आतिना फिददुनिया हसनतव्यिफल आखिरती इसनतुव्यकिना अजाबन्नार (अलकुलान २/२०१)

'ऐ हमारे परवरदीगार ! हमें दुनिया में भी नेकि अता फर्मा और आखिरत में भी नेकी अता फर्मा और दोज़ख के अजाब से बचा.''

#### तीवा व अस्तगफार

गुनाहों से अगर बाज आएं और करें तौबा अभी सब दुर हों जितनी बलाएं आसमानी है कुरआन मजीद में तौबा व अस्तगफार की बार

बार ताकीद फर्माइ गई है. एक मुकाम पर इशांद है :

युम्त्तीअकुम्मताजन इसनन इला अजलीम्मुसम्मव्ययुति कुन्ल जि फज़्लीन फज़्लह व इन तक्ली फड़नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर ०

इस इशदि ख्वानी से मालूम होता है के तौबा व अस्तगफार के ज़रीए अल्लाह तआला की नेअमते हासिल होती

वा व अस्तम्प

है और मसाईब व मुशकीलात से निजात मिलती है और रिज़्क में इज़ाफा होता है.

अंबिया किराम अलैहिमस्सलाम ने हर दौर में उम्मत को अस्तगफार और तौबा की तलकीन फर्माइ है. चुनाचे

उम्मत को अस्तर्गफार आर ताबा का तलकान फमाई है. चुनाय हज़रत नुह अलै. ने अपनी कौम को इस तरह तरगीब फर्माई:

الْسَعَفَرُ وَارْتَكُمُ الْتَعْكَانَ عَفَّارًا لَ يُرْسِلِ السَّمَاءَعَلَيْكُمْ مِنْدُارًا لَ وَيُهِدِ دَكُمُ والوال وَيُنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ حَنْتِ وَيَجْعَلُ لِكُمْ أَنْهُمَ الْمُعْمَانِ فَرَبِهِ ١٠٠٠)

इस्तगिफिरु रब्बकुम इन्त्हु कान गफ्फारय्युरिसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा ० व युमिदिदकुम बिअमवालिंव्वबनीन वयजअल्लकम जन्नातिव्वयजअल्लकम अनुहारा०

(नह, पारा २९ आयन १० ता १२)

وَيِقَوْمِ اسْتَغْفِي وَارْتَكُمُ ثِمُ ثُوْتُو بُو السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدَ الرَّاقَ يَزِدُكُمْ وَيَعْ وَالْتَكُمُ وَمِنْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ مُوسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُعَالَمُ مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْتِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُ

व याकौमिस्तगफिरु ख्बकुम सुम्म तूबू इलैहि युस्सीलिस्समाअ अलैकुममिदराख्वयजीदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम ०

(हुट, पाग १२, आयान ५२)
इस आयाते मुबारका में गौर तलब बात ये है के
अस्तगफार व तौबा दोनों का हुक्म हुआ है. दरअसल अस्तगफार
के मानी है: अपने पिछले गुनाहो की बख्शीश और मगफिरत
अल्लाह तआला से तलब की जाए और तौबा का मतलब ये
है के इन्सान अपने गुनाहों पर शरमिंदा हो और आइंदा गुनाहो
से बाज आने का मुसम्मम अजम यानी पुख्ता इरादा करें.

अहादीस मुबारका में भी तौबा व अस्तगफार की बड़ी ताकीद फर्माइ गई है. चुनांचे एक हदीस शरीफ में सरवरे काएनात फछरे मौजदात सय्यदना हज़रत मोहम्मद मुसतफा स

का इशदि गिरामी है :

ऐ लोगो ! तौबा करो. ''मैं भी दिन में सौ १०० मर्तबा तौबा करता हूं.'' (मिशकात) मकामे हैरत है के रसूल अकरम स. जो के सरापा

मासूम और गुनाहो से पाक है, रोजाना सौ १०० मर्तबा अस्तगफार पढते है और हम जो सरापा खता है, दिन में एक बार भी तौबा व अस्तगफार ना पढें.

एक और हदीस पाक में इशदि रसुल अल्लाह स. है के जो आदमी बाकाएदगी के साथ बिलानागा अस्तमफार

करता है अल्लाह तआला इस के लिए हर तबी और निजात के रास्ते निकाल देते है, रंज व फिक्र से निजात फर्माते है और बेगुमान रिज़्क नसीब फर्माते है. (मुसनटे अहमद,अबुदाउद, इब्ने माजा)

हज़रत महबुब सुब्हानी कृतुबे रब्बानी शेख अब्दुलकादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ''फतुहुगैब " में फर्माते है

''जैसा के अहादीस में मज़कुरा है के हुजुर अकरम स. बकसरत अस्तगफार फर्माने, इस लिए के अस्तगफार तजकीया रुह और जलाए कुलब का बाअस है और हर मोमिन के लिए मुफीद है. तौबा व अस्तगफार हर हाल में अबद (बंदा)

की दो लाजमी सिफात है और ये दोनो सिफात हज़रत आदम

अले. की मुकद्दस मिरास है और यही खुदा के सच्चे आशिको

और दोस्तों की सुन्तत है जो निजात की जामिन है." हजरत आदम अलै. से भी जब गलती और खता सरज़द हुई थी तो वो खता तौबा व अस्तगफार के ज़रीए ही माफ करदी गई थी. कुरआन मजीद में हज़रत आदम अले. की ये दुआ मज़कुर है : رَيِّنَاظَلَمْنَا الْفُسَنَاعَ وَإِنْ لَمُ تَغْفِرُلْنَا وَتَزَّعَتْنَالْنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ रब्बना जलमना अन्फुसना व इल्लम तगिफुरलना व तरहमना लनकुनना मिनल खासीरीन ० चुनांचे अस्तगफार के इन कलमात की अदाएगी के बाद अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलै. का वो कस्र माफ फर्मा दिया. अहादिस में अस्तगफार के मुख्तालीफ कलमात मजकर है वो ये है : रसुल अल्लाह स. ये कलमा अस्तगफार सौ १०० मर्तबा पढते थे ﴿ رَبِّ اغْفِيْ لِي وَتُبْعَلَى إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ रिब्बगिफरली वतुब अलय्य इन्नका अनतत्तव्याबुररहीम० اَسْتَغْفِرُ الله الّذِي لَا إِلٰه إِلّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ \* अस्तगिफरुल्लाहिल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवलहय्युल क्यम् वअतुब् इलैह०

स सुरवें 150 तौना व अस्तगपर

(३) सय्यदुलअस्तगफार य है :

ٱللهُمَّ الْتُكَدِّيِّ لِآ الْمَالِآ اَلْتَخَلَقَتْ فَ وَالْعَبُ كَ وَانَاعَلَ عَمِدِكَ وَوَعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ فِي مِنْ شَعِمَا صَغِينَ أَبُو وَلْكَ بِيعْمَ لِكَ عَلَى وَأَبُو وَمُيذَ نَهِى فَاغْفِرُ لِنَ فَالْتَهُ لِاَيْعُوْلِالْأَنْوَ بِالْآلَثَةُ

अल्लाहुम्मा अनता रब्बी लाइलाहा इल्ला अनता ख़लकतनी व अन्ना अबदुका अइन्ना अला अहदिक ववअ्दिक मसतताअतु आउजुबिक मिन शर्रीमा सनअतु अबुउ लका बिनीअ्मतिक अलय्य वअबुउ बिजंबी फगफिरली फइन्नह लायगफिरुज्जुनुब इल्ला अनता ०

हुजुर अनवार स. ने फर्माया : सय्यद्लइस्तगफार के ये कलमात जो शख्स सुबह को दिल के पुरे यकीन के साथ पढे और फिर इसी रोज़ इतेकाल हो जाए तो वो जनती है और जो शख्स रात को यकीन कामिल के साथ पढ़े और सुबह होने से कबल वफात पा जाए तो वो अहले जन्नत में से है. (बुखारी) (४) हज़रत आईशा रज़ि. बयान करती है के रसुल अल्लाह स. ने फर्माया के जब अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम अलै. को जमीन पर उतारा तो वो उठ कर मकामे काबा में आए और दो रकात नमाज पढ कर इस दुआ को (बिलहामि इजदी) पढा. अल्लाह तआ़ला ने इसी वक्त वहीं भेजी के ''ए आदम अलै. ! मैं ने तेरी नौबा कबुल की और तेरा गुनाह माफ किया और तेरे अलावा जो कोई मुझ से इन कलमात से दुआ करेगा मैं इस के भी गुनाह माफ कर दुंगा. और इस की मुहिम को फताह करुंगा और शयातीन को इस से रोकुंगा और दुनिया इस के

र्स सुरवें (151) नेवा व अप दरवाज़े पर नाम धसटती चली आपनी अपापने तो इस को

दरवाज़े पर नाम घसटती चली आएगी, अगरचे वो इस को ना देख सके. वो दुआ ये हैं

ٱلْلَهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مِن عَهُ وَعَلاَ نِنْتِي فَاقَبْلَ مَعْلَاَنِّي وَنَعْلَمُ حَاجَقَ فَاعْطِفُ سُؤَال وَتَعْلَمُمَ لِفَ نَفْسِى فَاغْوِرْ لَى ذَنْتِي ٱللَّهُمَّ الْأَنْسَعَلْكُ الْمُمَاكَةُ لِلْهِ الْمُؤْلِفُ وَيَقِيناً صَادِفًا حَتْى آغَلَمُ الْنَهُ لا يُصِينُهُ فِي الْمُمَاكَةُ تَسَرِقُ وَيَضَالِهَا فَيَضَتَهِ فِي إِمَّ الْرَحْمَ الزَاحِين فَ

अल्लाहुम्मा इन्नका ताज्लमु सिर्रीयी व अला नियती फअकबल माजीस्ती व ताज्लमु हाजित फआतिनी मुआली व ताजलमु मा फि नफसी फगफिरली जंबी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इमानय्युबा शिरु कलबी व यकीनन सादिकन हत्ता आलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबता लि व रिजम बिमा कसमत लि या अरहमरराहीमीन ० तिबरानी व बेहकी

(५) बाज अहादीस में ये कलमात मज़कुर है :

استغفرالله دني ون كليد سيوالوساك

अस्तगिफिरुल्लाह स्ब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतुब इलैह. हजरत शेख जलालुद्दीन सीवती रह. से मनकुल है के फहम इल्म और कसरते माल के लिए बाद नमाजे फजर रोजाना तीन मर्तबा ये अस्तगफार पढें:

ٱسْتَغَفِمُ اللهُ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا آله وَ الْعَنَّ الْقَيْوُمُ يَدِ يُحُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَلِيَنَهُ كِينَ جَمِيْعِ مُحْرَى فَا مَنْ الْعَنْ الْعَنْ وَالْتُوبُ الدَّهِ

अस्तग्फीरुल्लाह्ल अजीमल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवल

हय्युलकय्युम् बदीउस्समावाती वलअरजी वमा बैनहुमा मिन जमीइ जुरुमि व इसराफि अला नफसी वअतुबु इलह. ये अमल मुजररीब

शेखुल नशाईख हजरत शेख कलीमुल्लाह जहां आबादी रह. ने मरका शरीफ में तहरीर फर्माया है के जो शख्स दो माह तक बिलानागा रोज़ा चार सौ बार ये अस्तगफार पढे तो अल्लाह तआला इसे इल्म नाफे या माले कसीर अता फर्माए. यानी अगर निय्यत हुसुले इल्म है तो इल्म हासिल होगा और अगर तालिबे माल की निय्यत से पढेगा तो वो मिलेगा वो अस्तगफार ये है

ٱسْتَغُفِّ الله الذِي كَالَالْهَ الْالْهُ الْتَكُالَّةُ كُولُالْ الْرَحْمُنُ الرَّحِيْمُ بَدِيْعُ السَّاوِثُ الْاَيْن مِنْ جَمِيْعِ جُرُمِي وَظُلِقَ وَالْسَرَانِيْ عَلَى مَفْسِي وَاتَوْبُ النَّهِ

अस्तगिफरुल्लाहल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवलहय्युल कय्युमुररहमानुररहीम बदी उस्समावाती वलअरजी मिन जमीइ जुरुमि व जुलिम व इसराफि अला नफसी वअतुबु इलैह.

तौबा व अस्तगफार में जितनी जल्दी की जाए उतना हि बेहतर है. जैसे हि गुनाह सरज़द हो तो फौरन अल्लाह तआला के हुज़रे सरे नदामत झुका कर अपने कुसुर और कोताहि की माफी मांगनी चाहिए, वरना मरते दम तक शैतान की ये कोशिश होती है के वो दिन में ये खुश फहमी पैदा करता रहता है के अभी तो तुम्हारी उम्र हि क्या है, बाद में तौबा कर लेना. यहां तक के मौत सर पर आ खड़ी होती है और जाएगा. कुरआन हमीक का इर्शाद है

इसान तौबा से महरूम हो कर तबाह व बरबाद हो जाता है. दुसरी अहम बात ये है के तौबा सिर्फ ज़बानी काफी नहीं है क्योंकी असली और सच्ची तौबा ये है के इन्सान सच्चे दिल से ये अहद करे के आइंदा इस गुनाह के करीब नहीं

يَاتُهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوَبُّوا إلى اللهِ تَوْبَهُ نُصُوِّعًا

या अय्युहल्लजीना आमन् तुबु इलल्लाहि तौबतंनसुहाः

रमुल अल्लाह स. ने फर्माया जिस ने दीन में कोई ऐसा काम किया जिस की बुनियाद शरीअत में मौजूद नहीं वो काम मखूद है. (बुखारी व मुस्लिम)

युं तो दिने इस्लाम में बिदआत का इज़ाफा अब रोज़ मर्रा का मामुल बन चुका है छेकिन इज़कार व वज़ाईफ में ख़ुसुसन इतनी ज़्यादा खुद साखता और गैर मसनुन निजें शामिल करदी गई है के मसनुन अदीया व इज़कार तोक नसीयां बन कर रह गए हैं. दिगर खुद साखता और गैर मसन्न इज़कार व बज़ाईफ की तरह टरूट व सलाम में भी बहोत से खुट माखना और गेर मसनुन दरह व सलाम गएज हो चुके हैं. मसलन दरुद नाज, रस्ट लिखी, दस्द मुकद्दस, दस्ट अकबर, दस्ट माहि, दस्द तंजीना वर्गरा, इन में से हर टरुट के पढ़ने का तरीका और वक्त अलग अलग बताया गया है और इन के फवाइद (जो के ज़्यादा तर दुनयावी है) का भी अलग अलग तज़केम कुनुब में लिखा गया है. मज़कुम दस्दो में से कोई एक तरुट भी एसा नहीं जिस के अलफाज ग्सुल अकरम स. से साबित हो. लेहाजा इन्हें पढ़ने का तरीका और इन से हासिल होने वाले फवाइट अज खुद बातिल उहरते हैं, रसुल अल्लाह स. की नाराजमी और अल्लाह तआला के गजब का बाइम यन लेहाजा वही वजाईफ पढे जो रहुल अल्लाह स. से साबित है. याद रखीए उसले अल्लाह स. की ज़बान से निकला हुआ एक लफज दुनिया के सारे अवलीया और सॉलेइ के बनाए हुए कलमात खैर में ज्यादा अफज़ल और कीमती है.

(बराए महरवानी मोमिन पंचसुरा पढीए)

#### चहत रव्यना माअ चहत दरुद

बिस्मील्लाहिर्रहमानिरहीम

مَنْ مُرَصَلَ عَلَى مَنْ الْمُحَمَّدِ الْشَرِينَ الْمُحَمَّدِ الْشَرِينَ الْمُحَمَّدِ الْشَرِينَ الْمُحَمَّدِ الْشَرِينَ الْمُحَمَّدِ الْشَرِينَ الْمُحَمَّدِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ رَبَّنَاتَعَبَّلْ مِنْلُولِنَاكَ أَنْتَ السَّيْعُ الْحَيلِيْرُ ﴿ اللَّهُمُ صَلَّ عَلْ سَينَدِنَا مُحَمَّدِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَمُ الل

रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्न क अन तस समीअल अलीमु ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला स्प्यीदिना मोहम्मदिवं वआला आलि सय्यीदिना मोहम्मदिन कमा सल्लैयत अला इब्राहिम वअला आलि इब्राहिम इन्नका हिमदुम्मजीद०

اللهُ وَ الرَّانَ عَلَى سَيْدِهِ مَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيْدِهِ مَا مُحَمَّدٍ حَمَا بَارُكُ عَلَى اللهُ و المُوحِيْرُوكُ عَلَى الْمِوانِرَاهِ مِهَا الْكَ حَمِيْدُ مَجِيدً ﴿ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لِلْمَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَةٍ مِنَّامَةً مُشْلِمَةً لَكَ، وَإِنِا مَنَاسِكَ مَا وَثِبْ عَلَيْنَا عَالَكَ النَّهُ لَكَ

التَّوَّابُ الرِّحِيمُ 0

अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यीदिना मोहम्मदिवंवआला आलि सय्यीदिना मोहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहिम वआ़ला आलि इब्राहिम इन्नक हिम्दुम्मजीद ० रब्बना वजअलना मुसलिमैनी लक व मिन जुररीयितना उम्मतम्मुसलीमतल लक व अरिना मना सिकना वतुब अलैना इन्नक अनतत्तव्वाबुररहीम ०

्रिक्षे कि कि सम्माविद्दी व सल्लीम ०

स सुरते @رَبَّنَالَاثُؤُ إِنهُ نَالِثُ نَبِينَا أَوَتَعَالِنَا ٱللهُ مُرصَدَلَ عَلْ سَيَهِ نَامُحُمَّ لِوَانْذِلُهُ الكنزل المُقَرِّب مِنْك بَوْمِ الْقِبَ المَةِ

रब्बना ला तुआ ख़िज़ना इन्न सीना अव अख़्ताना अल्लाह्म्मा सल्ली अला सय्यीदिना महम्मदिन व अनजीलहल मंजिलल मुक्रेंबा मिनका यौमल कियामा ०

· كَفْتَاوْلَاتَحْمُ وَلَ عَلَيْنَاإِصْرُاكُمَا حَمْلَتَ وْعَلِي الدِّيْنِينِ فَلِلَا عَالَمْهُمْ مك ل على وصينيدنا محتليف الازقير وعلى جسديه في الاخسكاد وكال فكره في التسبور

रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा ह मल तह अ लल लजी न मिन क्ब लिना ० अल्लाह्म्मा सल्ली अला रुहि सय्योदिना मुहम्मदिन फिलअखाहि व अला जसिदिहि फिलअजसनादि व अला क्बरीहि फिल क्बुर ०

﴿ رَبِّنَ اللَّهُ مُنْ مَا مَا لَا مُلَا لَكُ لَا مَا وَاعْفُ عَنَامَتُ وَاغْفِرُ لَسَامَةُ وَارْتُمُ لَأَلَّا أنت مولى كافاف مرياعلى القور الكفرائي الله تحرك إعلى سيند كالمحت ملاوعلى الاستية والمتحتدي الافلين والاندرين وفي الملا الأغلا الكافي الدين

रब्बना वला तुहम्मिल ना माला ता कृत लना बिही वाअफु अन्ना ० वगुफिर लना ० वर हमना . अन त मौलाना फन सुरना अलल कौमिल काफिरी न ० अल्लाहुम्मा सिल्ब अला सिय्यदिना मुहम्मदिन व अला जालि सिय्यदिना मुहम्मदिन फिलअव्वलीन वल आखिरीन व फिल मल इल अला इला यौमिद्दिन ०

157 TELEVISION OF THE COLUMN AS A SALES OF

نَتَالَادُنْ وَمُ الْوَمَنَا لِعَدُ مَا وَمَعُلَمَتُنَا وَمَعُلَمَنَا وَهُ الْمَا الْمُ وَمَعُلَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

स्वना ला तुजिग कुलू बना बाज द इज हृदय तना व इब लना मिल्ल दुन क रह म तन इन्न क अन्तल वहहाब ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मोहम्मदिवँ व अला जालि सिय्यदिना मुहम्मदिव सलातन तकुनु लका रजाअवँ व लिहिक्किह अदाअवँ व आतिहिल वसीलता वलमकामल्लजी व अत्तह ०

٢٠٠٠ كَبْنَا أَنْكَ كَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبْبَ فِيهُ وَانْ لَلْهُ لَا يُخْلِفُ لِلْمُعَادَنِ
 اللهُ مَسلِ عَلَى المُعَمَّدِ عَلَيْهِ وَدَسُولِكَ وَمَسلِ عَلَى الْمُعْمِينَ عَلَا الْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالِقِ وَمَسلِ عَلَى الْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالِقِ وَمَسلِمَ عَلَى الْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالَ فَي الْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالَ فَي الْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالَ اللهُ عَلَى الْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالِقِ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُسلِمَ الْحَالِقِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

रब्बना इन्न क जामिउन नासि लि यौमिल ला रेब फीहि इन्नल्लाइ ला युख्रालिफुल मीआद ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीय्यदिना मुहम्मदिन अबदिक व रसुलिक व सल्ली अलल मुखमीनीन वल मुंखमीनाती वलमुसलीमीन वल मुसलीमत ०

© رَوْنَا إِنْنَا اَسْنَافَا غَوْرَاتُنَا وُثُوْبَاوَرِنَا عَلَابَ الشَّالِ اللَّهُ مَعْدَانِ الشَّالِ الشَّالِ وَسَلِيلُ عَلَى اللَّهُ مُعْدَانِ اللهِ وَسَلِيلُ عَلَى اللهِ مَعْدَالِهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسِلْمُ اللهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسَلِيلُ اللهِ وَسِلْمُ اللهِ وَسِلْمُ اللهِ وَسِلْمُ اللّهِ وَسِلْمُ اللّهِ وَسِلْمُ اللّهُ اللّهِ وَسِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَسِلْمُ اللّهُ وَسِلْمُ اللّهُ اللّ

रब्बना इन्न ना आमन्ना फग फिरलना जुनू बना व किना अजाबनार ० अल्लाहुम्म सल्ली अला सर्व्यिदिना मुहम्मदर्वे व अला आलीहि व सल्लीम ०

158 य सुरवें (قَيْنَ الْمُتَالِمِينَ النَّرْلَتَ وَالْبَعْتَ الرَّسُولَ فَاصْعِبْنَا مَعَ الثَّنَا ولم ينت ○ النائمة مسكي على سيدينا مكامكة وتدود وينبيك الشري الدين रब्बना आमन्ता विमा अन जल त वत्ता ब्अन्र रसू ल फक तुब्स म अश्रा हिदीन ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला स्रियदिना मुहम्मदिन अबदिक द नबीय्यीकन्नबीयिल उम्मी ० ﴿ رَبِّكَ اغْفِرَ لَكَ ادْنُوبِكَ وَلِمْ رَفِيًّا فِي آمْرِيًّا وَيُؤْمِثُ أَقْدُ امْتَكَا وَالْمُسُرِّرُاعَلَى التنوالسطنون ١٥ المنترك والمتراكر استنبرا استنبرا المكالم المنتبرا रब्बनग फिर लना जुन बना व इसरा फना फी अमरिना व सिब्बत अक्दा मना वन सुस्ना अन्तन कौमिन काफिरीन ० अल्लहुम्मा सल्ली अला सियदिना मुहम्मदिवँ व अला आलि सियदिना मोहम्मदिवं व अला आहिल बैतिहि ० الله المالك الم سكرعل يرتائك تلوله لازيان وكل السيدال كتوف الانونة وكل على المناكة بن وكل على المناكة والمناكرة مَكُلُ عَلْ سَيْرِمَا مُحَمِّدِ فَمَلَّا الْأَعْلَى إِلَّا يَوْمِ الدِّيْنِ रब्बना मा खलकत हाजा बातिबन सुबहा न क फिक्ना अजाबनार ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सस्यिदेना मुहम्मदिन फिलअव्यलीन व सल्ली अला सिव्यदिना मुहम्मदिन फिलआखीरीन व सल्ली अला सियदिना मुहम्मदिन फिन्नबीयीन व सन्ती अला सियदिना मुहम्मदिन फिलमुस्सलीन व सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन फिलमलइल आला इला यौमिद्दिन ०

विकार काम के मन तुद खि लिला र फ कद अख़र्णे तह व मा लिल्जा लिमी न मिन अनसार ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सियदिना मुहम्मदिन अबदिक व नबीय्यीक व सुलिकंनबीयील उम्मी व अला आलिहि व अज्वाजिहि व सुलिकंनवीयील उम्मी व मदाद खलकीक व रिजाआ नफिसक विजनता अरशिका व मिदाद कलिमतिक ० कार्रिकं कार्

مُحَنِّلْإِمِكَدُومَن لَتَوْمُهُمَا فَيَ خَلَيْهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَمَا مُحَمِّلُوا مُحَكِمَّ لِمِعَلَاقًا حَلَيْهِ وَصَدِيلَ عَلَى سَجَدِدِ مَا مُحَعَدِكُمَا نَحْبُ أَنْ يَعْكِلُ عَلَيْهِ وَوَحَدَ لِ حَسَلَى سَيْدِدًا مُحَدِّدِ صَمَّاكَ الْمُعَالِمُ الْمَحْدِدِ قَالَدِهِ (

रब्बना इन्न ना समिअना मुनादि ययँ युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बि रिब्बकुम फ आमन्ना ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन बिअदिदि मिन सल्ली अलैहि व सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन बिअदिद मल्लम युसल्ली अलैहि व सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अंय्युसल्ला अलैहि व सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन कमा तंबगीस्सलातु अलैहि ० ( رَبَّنَا فَاغُونْ لِسَادُنؤْسَ وَكَيْرَعَنَاسَيَا بِسَاوَتُوكُمَنَا عَالَا لَا بُرَارِ اللهِ وَمَكْدِهِ وَسَكلُوا اللهُ وَمَكْدِهِ وَسَكلُوا اللهُ وَمَكْدِهِ وَسَكلُوا اللهُ مُوسَدِياً وَمَكْدِهِ وَسَكلُوا

عَدُدَمَا عَلَيْمَتَ وَزِينَةَ مَا عَلِيْتَ وَمِيلًا مُا عَلَيْتَ وَمِيلًا مُا عَلَيْتَ ﴾

रब्बना फग फिर लना जुनूबना व किप्फिर अन्ना सर्प्ड्आ आतिना व त वप्फना मअल अबरारि ०अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन्नबीयील उम्मी व अला आलिहि व साहबिहि व सल्लीम अदद मा अलिमत व जिन्नता मा अलिमता व मिलआ मा अलिमत ०

۞ رَبَّتَاوَاتِتَامَاوَعَادْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلِا تُحْوِزْنَا يَوْعَ الْقِيكَ أَمْةِ مَا إِنَّكَ لِانْتُحْدِرْنَا لَكُوعَ الْقِيكَ أَمْةِ مَا إِنَّكَ لِانْتُحْدِرِنَا لِينَا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَ

् الذَّاقِ وَالنِدِرَالنَّ إِنْ النَّالِيَ وَالنِدَاتِ وَالنَّالِ الْمَالِيَةِ وَالنِدَاتِ وَالنَّالِ وَالنَّ रब्बना व आतिना मा व अत्तना अला रुसुलि क व

ला तुष्विज्ञिना यौमल किया मित इन्न क ला तुष्क्रिन्तुल मीआद ० अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लीम व बारिक अला सिय्यदिना मुहम्मदिनिननुरी ज़्ज़िति व स्सीररीस्सारियी फि

साइरलअसमाइ वस्सीफात ०

﴿ رَبِّنَا أَمَنَا فَاحْمُتِنَا مَعَ النَّاهِ لِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَ كُلِّ وَسَلِمَ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِ كَامُ مُعَمَّدً وَأَدْمَ وَنَوْجٍ وَالْبُواهِمَ وَمُوسِلَى وَعِيسَى وَمَالَبَيْهُمُ وَكَارِكَ عَلَى سَيْدِ كَامُ مُعَمِّدًا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عِلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

ख्बना आमन्ना फक तुब्ना म अश्शहिदीन ० अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लीम व बारिक अला सिय्यदिना मुहम्मदिवँव आदम व नुहिव्व इब्राहिम व मुसा व इसा व मा बैनहुम मिन्नबीयीन वलमुरसलीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन ०

बहुल ब्यान माउ यहरू दुरु

﴿ رَبَّنَا ٱلْمَارِنَ عَلَيْتَ المَا لَعْدَةُ وَتَ السَّعَالَ وَكُونُ لَتَ اعِيْدُ الْا وَلِهَا وَالْحِرِيّا ﴿ وَلِمَا وَالْحِرِيّا ﴿ وَلِمَا الْمَالِمُ وَلِمَا الْمُحْدَرُونَ لَكُونُ لَكَ الْمَالِمُ وَلِمَا وَلَهُ وَلِمَا وَالْحَدِيثًا وَالْحَدِيثًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَي اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

مُحَمَّدِ عَدَدَمَا فِي صِلْمِ اللهِ صَلْوَّدَ الْمَعَدُ فِي دَوَامِمُ الْتِ اللهِ اللهِ صَلْقَ اللهِ اللهِ

रब्बना अन्ज़िल अलैना माइ द तम मिनस समाई तक्नु लना ईदल्ली अव्वलिना व आख़िरिना व आ य तम मिन क वरजुकना व अन त ख़ैरुर राज़िकी न ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन अदद मा फि इलिमल्लाहि सलातन दाईमतन बिदा वामि मुलिकल्लाह ०

۞ رَبَّنَا ظَلَمْسَ أَنْسُتَا عَهِ قَالَ لَوَ تَعْوِرُلْتَا وَحَرْحَمْنَا لَنَسْطُو مَنْ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ اللَّهُ عَرَّصَ لِي وَسَرِلْمَ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَدْ دَسْتَمَالِ اللهِ وَكَامَا لِيكُ وَكُمَالِهِ ۞

रब्बना ज लम्ना अन्त सना ० व इँल्लम तग्फिर लना व तर हमना ल नकू नन न मिनल खासिरी न ० अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लीम व बारिक अला सिय्यदिना मुहम्मदिवँ व आला आलिही अदद कमालिल्लाहि व कमा यलीकु बिकमालिहि ०

﴿ رَبَّ لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْعَوْمِ الفَلَالِمِيْنَ ﴿ اللَّهُمَ مَكِلَّ وَكَلَّمُ مُ اللَّهُمَ مَكِلَّ وَكَلَمُ اللَّهِ وَمَا لَا لَهُمُ مَا لَعُوا فَضَالِهِ ﴾ وَدَا إِنْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى اللَّهِ عَدَدَ إِنْ عَلَم اللَّهِ وَإِنْ ضَالِهِ ﴾ وَدَدَ إِنْ عَلَى اللَّهُ وَالْفَتِ اللَّهِ ﴾ وَدَدُ إِنْ عَلَى اللَّهُ وَالْفَتِ اللَّهِ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

रब्बना ला तज अल्ला म अल कौमिज जालिमी न ० अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लीम व बारिक अला सिय्यदिना मुहम्मदिवें व आला आलिहि अद द इनआमिल्लाहि व इफजालिह ० ﴿ رَبِّكَ افْتَ بَيْنَ الْوَبَنِيَ قَوْمِنَا بِالْحَوْدَانَتَ خَنْهُ الْفَاتِحِيْنَ ﴿ اللَّهُمَّ مَكِلٍّ وَسَكِيْدُ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِمَا مُحَمَّدُ لِللَّهِ عَلَى الْأَنِيْ الْحَيْنِبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِلْمِ الْبُهَا وَعَلَى اللَّهِ وَمِنْكِيْرُونَ

रब्बनफ तह बै नना व बै न कौमिना बिल हक्के व अन त ख़ैरुल फातिही न ० अल्लाहुम्मा सल्ली व सिल्लिम व बारिक अला सिय्यिदना मुहम्मदिनिन्नबीयील उम्मील हिबबिल आलिलकदिरेलअजीमिल जाहि व अला आलिहि व साहबिहि व सिल्लिम ०

﴿ رَبُّكَ أَفْدِعُ عَلَيْنَا صَبِيرًا وَتُوفَنَا مُسْلِمِينَ ۞ اللهُمَّ حَكِنَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَكَنَّدٍ

۞ كَيْنَالْانْجْعَلْنَافِتْنَهُ لِلْفَوْرِ الظّنَالِونِينَ ۞ وَنَجْنَابِرَحْمَتِكَ مِنَ الْعَوْمِ الْطَالِونِينَ ۞ وَنَجْنَابِرَنَامُكَ مِن الْفَرْمِ الْعَلَىٰ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

रब्बना ला तज अलना फित न तल लिल कौमिज जालिमी न व नज्जीना बि रह मित क मिनल कौमिल काफिरी न ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यिदना मुहम्मदिवँ व आला आलि सिय्यिदना मुहम्मदिन सलातन तकुनु लिन्नजाति व सीलितिवँ व लिउ लुववी ददरजाति कफीला ० ۞ تَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا ثُمُونَ وَمَا نَصْدِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْ مَسَنَىٰ فِي الْاَنْفِي وَ وَلَا فِي السَّعَانِ ۞ مَّهُمُ مَ كَلِي عَلَى سَيْدِ زَامُ حَفَدٍ وَعَلَى الِ سَيْنِهِ زَامُ حَفْدٍ

كَلْوَهُ كُنْتَهُ بِهَا الْكُرْبُ وَتُحَكِّيهِ الْمُتَدُن

रब्बना इन क तज्र लमु मा नुख्की व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल लाहि मिन शैइन फिल अर्जी वला फिस समाई ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिवें व अला आलि सिय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुर्फरजु बिहलकुखु व तुहल्लु बिहलउकद ०

الله وَيَنَا وَتَعَبَّلُ دُعُلُونَ اللهُ مُ كَالِّيْ مِنْ الْمُحَمِّدِ وَعَلَى إِلَى سَيِنِوْ الْمُحَمِّدِ

مسَلَوة تكوُّن لَكَ رِضَاء وَلَوَعَيْدَ وَالْمَادِية

ख्बना व तक्बल दुआय ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यिदिना मुहम्मदिविँ व अला आलि सिय्यिदना मुहम्मदिवेँ सलातन तकुनु लक रिजा अवेँ व लिहक्कीहि अदाअ ०

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْلُوْ وَلِوَالْدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَوْمُ الْحِكَابُ ﴿ اللّٰهُمُ صَالِكُ كُلّٰ اللّٰهِ مَصَالًا وَ وَلَلّٰهُ مَا كُلُّ وَ وَلَكُمْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰه

حَقَّهُ الْعَظِيمِ

रब्बनग फिरली व लि वालिदय्य व लिल मोअ्मिनी न यौ म यक्मुल हिसाबु ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यिदिना मुहम्मिदिवँ व अला आलि सिय्यिदिना मुहम्मिदिन सलातन दाइमतम्मकबुलता तुअद्दि बिहा अन्ना हक्कहलअजीम ०

﴿ رَبُّنَا آسِنَامِ نَلَدُنُكُ رَحْمَةً وَعَيْ الْسَكَامِثُ اَمْرِ نَلْرَشَدُ اللهِ ﴿ وَمَا لَا مُعَالِدُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّه

ख्बना आतिना मिँल्ल दुन क रह मतवँ व हय्यी लना मिन अमरिना र श दा ० सलल्लाहु अलन्नबीयील उम्मी ०

رَبَّنَالَمَنَانَخَافَ انْ يَعْرُطَ عَلَيْنَا أَوْانَ يَعْلَىٰ اللَّهُمَّ صَدَلِ عَلَى سَينِد نَا
 مُحَمَّدُ مَتَ عَلَيْ مَعَدَةُ الرَّصْلِي وَارْضِرَ عَنْ اَصْحَامِ ، رَضَكَ الرَّصِلِ الرَّصِلِ اللَّهِ عَنْ اَصْحَامِ ، رَضَكَ الرَّصِلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

रब्बना इन्न ना नखाफु अँय्यफरुत अलैना अव अँय्यतगा ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सी्यिदिना मुहम्मदिन सलात रिजा वरजा अन असहाबिहि रिजाअर्रीजा ०

﴿ رَمُّنَا الَّذِي عَمَلَى حَمُّلَ شَكَا فَكُمُ مَكَا مِنَ اللَّهُ مَ صَلِ اللَّهُ مَ صَلِ اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْعَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ ع

रब्बनल्लजी अअ्ता कुल्ल शैइन खुल कह सुम्म हदा ० अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सिय्यदिना मुहम्मदिवँ व अला आलि सिय्यदिना मुहम्मदिन फि कुल्ली लमहतिवँ व नफसिमबाअद दि कुल्ली माअलुमिल्लक ०

رَبِّنَاأَمْتُ فَاغْفِرْلْتَ اوَارْجَنْ الْمَانْ خَنْدُالزَّاحِ مِنْنَ () النَّهُ مَنْ
 مَنْ عَلَى سَيْدِرْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهِ سَيْدِرْنَا مُحَمَّدٍ كُمَّا تُحِبُ وَدَوْنَا اللَّهِ ()

रब्बना आमन्ना फगफिर लना वर हमना व अन त खैरुर राहिमीन ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरियदिना मुहम्मदिवँ व अला आलि सरियदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरजाहु लहु ० ﴿ وَبَنَا صَوفَ عَنَاعَا اَ اللّهِ عَهَمْ اللّهِ وَ عَدَابَهَا حَالَ عَرَامًا أَلَّ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

रब्बनस् रिफ् अन्ना अजा ब जहन्नम् इन्न अजाबहा का न गरामन० इन्नहा सा अत मुस त कर्रवं व मुकामन० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिलअबरारि व जैनिलमुरसलीनल अखयारी व अकरामि मन अजलम अलैहिल्लैल व अशरक अलैहिन्नहार ०

﴿ رَبِّنَا مَبْ لَتَ امِنْ أَدُولِ حِنَا وَدُرِينِينَا فَزَةَ آعَدَى فِي وَاجْعَلْتَ الْمُمُثَيِّيْنَ إِمَا مًا ﴿ اللّٰمُ مَّ سَلِمْ عَلَى سَيْدِ تَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى الله سَيْدِونَا مُحَمَّدٍ كُمَّاسَلَمْتَ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

रब्बना हब लना मिन अज़वा जिना व जुर्रीय्या तिना कुर्र त अअ़्यु निवँ वज अल्ना लिल मुत्तकी न इमामा० अल्लाहुम्मा सल्लीम अला स्यियदिना मुहम्मदिवँ व अला आलि सिय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लमत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम्मजीद०

 ﴿ رَبَّنَالَغَمُو وَشَكُورُ ۞ إِلَا إِلَيْهِ أَنْلِفِهُ مِنَالِسَكَ لَامَ كُنَا أَكِرَ السّكَ لَانُ وَيَنَالَغُمُو وَيَكُلُهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ أَلِلْهُ وَيَكُلُهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ أَلِلْهُ وَيَكُلُهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ أَلِلْهُ وَيَكُللهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ أَلِلْهُ وَيَكُللهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ أَلْهُ وَيَكُللهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ أَلْهُ وَيَكُللهُ وَالسّكَ لَامْ عَلَى السّكِرِي وَرَحْتَ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَكُللُهُ وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَلَهُ عَلَى السّكِرِي وَلَمْ عَلَى السّكِرِي وَالسّكَ لَامُ عَلَى السّكِرِي وَالسّلَامُ عَلَى السّكِرِي وَالسّكِرِي وَالسّكِرِي وَالسّكِرِي وَالسّكِرِي وَالسّلِي وَالسّلَامُ عَلَى السّكِرِي وَالسّلَامُ عَلَيْ السّلَامُ عَلَيْ السّكِرِي وَالسّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَيْ السّلَامُ عَلَيْهِ وَالسّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ وَالسّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَيْهُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السّلَامِ عَلَى السّلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَيْهُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامِ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامِ عَلَيْهِ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَامُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَمُ عَلَى السّلَامُ عَلَيْهُ عَلَى السّلَمُ عَلَيْهِ عَلَى السّلَمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَل السّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السّلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السّلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السّلَمُ عَلَّى السّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

रब्बना ल गुफ्रुन शक्र ० अल्लाहुम्मा अब्लिग हु मिन्न स्सलाम कुल्लमा जुकिरससलामु वस्सलामु अलन्नवीय्यी व रहमतुल्लाहि व बरकातहु رَبَّنَاوُسِمْتَ حُلَى مَتَى مَعَى وَحَلَمَا فَاغِيزٍ إِلَيْنِ مِن تَابُوْا وَالْبَعُواسِينَاكَ وَوَحِيدًا فَالْمَالِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى ال

रब्बना व सिअ्त त कुल्ल शयइर रह म तवँ व ईलमन फगफिर लिल्लजी न ताब्रू वत्त बअ्रू संबी ल क व किहिम अजाबल जहीमि ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन अबदिक व नबीयीक व स्पुलिक नबीयील उम्मी व अला आलिहि व साहबिहि व सिल्लम ०

रब्बना व अद ख़िलहुम जन्नाति अदिन निल्लती व अत्तहुम व मन स ल ह मिनं आबाई हिम व अज़्वाजि हिम व जुर्रीय्याति हिम ० इन्न क अन तल अज़ीजुल हिकम ० व कि हि मुस सर्व्ह आति व मन तिकस सर्व्ह आति यौ मई ज़िन फ कद रहिम तह व जािल क हुवल फौजुल अज़ीमु ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिवँ व सिल्लम अलैहि वजािज़िह अन्ना मा हुव आहलुहु हबीबुक ०

۞ۯۺۜٵۼ۫ۼۯنتٵٷڸڔڂٷڹؾٵڷٷؽؽڝؽڣۯٵڸٳؽؽٵ؈ٷڰڎۻڬ؈ٛڡڰۯؽٵ عِلا لِلَّذِينَ امْنُواه رَبِّكَا إِلَكَ رَوْقَ مِّعِيدِكُل اللهُ عُرِيدِ لِي عَلى سَيْدِ وَالمُعَمَّدِةِ عَال

السيندنامكند ٥

स्वनग फिर लना व लि इख्या नि नल्लजी न स ब कूना बिल ईमानि व ला तज अल फी कुलूबिना िंग्लल लिल्लजी न आ मनू रब्बना इन्न क रऊफुर रहीम ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिव व अला आलि सिय्यदिना मुहम्मदिन ०

ورَمُنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي مُنَا لَا يَدِينَ كَفَرُهُا وَاغْفِرُ لَنَا رَمُنَا وَلَكُ الْنَافَ الْنَا العَزِيْرُ الْحَكِيمُ ( اللهُ مُوسَدِل عَلى سَيْدِ بَالْمُحَكَّدُ فِي الْمَلَا الْاعْلَى إلى يَوْمِد الدَيْنِ مَا شَكَاءُ اللهُ لَا فَقَ وَ الأَبِلِ اللهِ الْعَلِي الْمَعْلِيدِ ()

रब्बना ला तज्ञलना फितनतल लिललजीन कफरु वगिफर लना रब्बना ० ईन्नक अन्तलञ्जिजुल हिकम ०अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यिदना मुहम्मदिन फिल मलईल आला ईला यौमी दिदन मा शाअल्लाहु ला कुक्वत ईल्ला बिल्लाहिल अलिईल अजिमि ०

﴿ رَبِّكُ الْمُتِمِمُ لَكَ انْوُرَ نَاوَا غَفِمُ لَنَكَ اهِ إِذَٰكَ عَلَىٰ مَعْلِ الْمُتَعِي وَلِيهُ وَ الله وَالله و

रब्बना अत मिम लना नू स्ना वग फिर लना इन्न क अला कुल्ले शयइन कदीर ० अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिन अबदिक व रसुलिकन्नबीय्यील उम्मील्लजी आमन बिक व बिकिताबिक व आतितिहि अफज़ल रहमतक व आतिहिशश्ररफ अला खलिकक् यौमिल कियामित वजिज़िह खैरल जज़ाइ वस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाहि वबरकात्हु ० सुबहान रब्बीका रब्बील इज़्ज़ती अम्मा यसीफुन ० व सलामुन अल्ल मुरसलीन ० वलहम्दु लिल्लाहि रब्बीलआंलमीन ०

اللهُ وَصَدِلِ عَلَى سَيَةِ لِذَا وَمَوْلَ الْمُحَمَّدِ وَالسَّرِي الْمُرْتِي وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यिदना व मौलाना मुहम्मदि निन्नबीय्यील उम्मी व अला आलिहि व बारीक व सल्लीम ०

# मोमिन पंचसुरा

जिस में सिर्फ आप स. से साबित दरुद व वजाईफ है.

🕯 अल्लाह तआला के नाम व ख्वास

🕯 कुरआन शरीफ की फजीलत व ख्वास

🗘 दरुद शरीफ की फनीलत व स्वास

र्भ तौबा व अस्तग्कार की फनीलत

🖈 दुआ व अनकार की फजीलत

बिस्मील्लाह हिररहमान निर्देशिम

#### मिनटो में करोड पती बनिए

हज़रत तमीम दारी रिज़. हुज़ुर अकरम स. से रिवायत करते है के हुजुर स. ने इर्शाद फर्माया के जो शख्स दस मर्तबा ये कलमात कहे तो अल्लाह तआला इस को चार करोड़ नेकियों का सवाब इनायत फर्माते है और रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब सत्तर गुनाह ज़्यादा मिलता है तो इस लेहाज़ से इन अलफाज़ का सवाब दो अरब अस्सी करोड़ मिलेगा. वो कलमात ये है.

يسم الله الرّحين الرّحيدي

ٱشْهَدُانَ قُرْآلِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ وَ شَيرِيْكَ لَهُ إِلهَا قَاحِدُا اَحَدًا صَمَدًا لَمُ يَتَخِذُ سَاحِبَهُ وَلاَوَلَـنَا وَلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهِ لَهُ مَكُونًا لِهُ اللَّهِ لَهُ كُفُوا اَحْدُهُ

अशहदुअल्ला इलाहा इलल्लाहु वाहदहु ला शरीका लहु इलाहव्वांहिदन अहदन समदन लम यत्तिखिज साहिबतंव व ला वलदवँ वंलम यकुल्लहु कुफुवन अहद ०

### तिलावत से पहले पढे जाने वाले दरुद शरीफ

ين حالله الزّخين الرّحين

ٱلله مُتَّرَصَ لِي عَلَى صَيِّدِ نَامُحَمَّدِه اللَّهِيَّ الْإِنِّيِّ وَعَلَّى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَاللَّهِ اللهُ وَالْمُعَلِينَ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिय्यदिना मुहम्मदिनिन नबीय्यील उम्मीय्यी वअला आलिहि व असहाबिहिल बररितलिकराम व अला साइरीन्नबीय्यीन. اَللْهُ عَرَصَلَ عَلَى نَوْدِالْا نُوَادِ وَسَنْ تِالْاَسْتِواذُ وَيَسْتِوالْاَسْتِونَ وَمِنْ الْمُسْتِدِنَ وَمِنْ الْمُنْتَادِ وَالْدِالْاَطْهَادِ وَعَلَى وَالِهِ وَ مُحَمَّدِهِ وَالْهِ الْاَطْهَادِ وَعَلَى وَالِهِ وَ مُحَمَّدِهِ وَالْهُ وَلَا الْاَطْهَادِ وَعَلَى وَالْهِ وَ مُحَمَّدِهِ وَالْعُواللهِ وَ الْمُعْدَدِيْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَ

अल्लाहुम्मा सल्ली जुला नुरिल अनवारि व सररीलअसरारी व तिरयाकिल अगयार वमीफताहि बांबिल यसार सिय्यदिना मुहम्मदि निलमुखतार व आलिहिल अतहार व अला व आलिहि व असहाबिहिल अखयार अद द निअमल्लाहि व अफजालिहि

> ٱعُوٰذُمِالْلُويِّنَ الشَّيْطَيْ الرَّحِيْدِ إسْسِواللَّهُ الرَّحْسُنِ الرَّحِسِيْمُ

إقْرَاْصِلَّى اللهُ عَلَيْكَ مَيِّدُ نَامُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ يَلِهُ وَسَلَّعُوا بِالسُعِرَةِ لِكَ الَّذِي عَلَقَ دَخَلَقِ الْإِنْسَانَ وَالْعُرِيْدُ لَا الْمُعَدَّدُ وَالْمُؤْمِنَ لَا مُعَلِّمُ وَالْعُلُوا عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَعْرِيَعُ لَهُ وَ الْعُلَقِ عَلَمُ الْمُعْلَقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعُلُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلْقُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلَقُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَ

आऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिररजीम बिस्मील्लाहि ररहमा निररहीम

इकरा (सल्लल्लाहु अलैक सिय्यदुना मुहम्मदुन सल्ललाहु अलैहि व सल्लम) बिस्मी ख्बीकल्लजी ख़लक ख़लकल इन्सान मिन अलक इकरा व ख्बुकल अकरमुल्लजी अल्लम बिलकलिम अल्लमल इन्सान मा लम याअलम. फज़ीलत: इल्म ज़ाहिरी व बातीनी हासिल होगा. दिल रौशन और ज़बान पर खुदा के कलाम की रवानी पैदा हो जाती है. ख्यालात नेक पैदा होना शुरु हो जाते है.

#### फगाईले आमाल

'जो आदमी जुमा की नमाज़ के बाद १०० मर्तबा 'सुब्हानल्लाहिलअज़ीम व बिहमदिहि' पढेगा तो हज़रत मोहम्मद स. ने फर्माया के इस के पढने वाले को एक लाख गुनाह माफ होंगे और इसके वालेदैन के चौबीस हज़ार गुनाह माफ होंगे.

(हदीस खाह इब्ने अलसुन्नी फिल अमलुलयौम वालैलता सफा १४६०)

O

हज़रत बुरेदा सलमा रिज़. को आप स. ने फर्माया के ऐ बुरेदा रिज़. जिस के साथ अल्लाह पाक खैर का इरादा फर्माते है इस को मंदरजा ज़ैल कलमात सिखा देते है, वो कलमात ये हैं:

ٱللهُمَّ إِنَّ ضَعِيْفٌ فَقَوْنُ رِمِنَاكَ صُعْفَى وَحُدُالِ الْخَيْرِ بِنَامِيَتِي وَلَجْعَلِ الْإِسُلَامَ مُنْتَكَىٰ رِضَالِيُ اللهُمَّ إِلَىٰ صَعِيْفٌ فَقَوِّنِي وَلِي ذَلِيلٌ فَاعِزَنِي وَإِنِّي فَيْرُفَا عَنْنِي

ياادُحم الرَّحِمِينَ

अल्लाहुम्मा इन्नो जुईफुन फक्वीनी रिजाक जुअफि व खुजिलिलखेर बिना सियती वजअिलल इस्लाम मुनरत्हा रिजाई अल्लाहुम्मा इन्नी जुईफुन फकिव्वनी व इन्नी जलीलुन फअ-ईज्जनी व इन्नी फकीरुन फअगिननी या अरहमर्रराहिमीन आगे आप स. ने फर्माया जिस को अल्लाह ये कलमात सिखाता है फिर वो मरते दम तक नहीं भूलता. (आह्रया उल्जलूम जिल्द १ सफा २७७)

O

एक सहाबी रज़ि. ने हुजुर अकरम स. से पुछा के मुझे वज़ीफा बताइये. आप स. ने फर्माया के

سُبُعَانَ اللهِ وَالْحَدُهُ لِلهُ وَلَا لِلْمَالِلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا حَوْل وَلَا فَقَ إلَّا

सुब्हानल्लाहि वलहमदुलिल्लाहि वला इलाहा इलल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वलाकुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयील अजीम ०

पढ़ा करों सहाबी ने कहा ये तो मेरे अल्लाह के लिए कलमात है मेरे लिए क्या वजीफा है. आप स. ने फर्माया के इस के बाद ये कहा करों.

अल्लाहुम्मगिफिरली वरहमनी वाहदनी व आफिनी वर जुकनी. वो सहाबी रिज. उठ कर रवाना हो गए तो आप स. ने फमाया के ये देहाती अपने दोनो हाथों में बहोत खैर को ले जारहा है. इस के पढ़ने का अहतेमाम करो. सुबह और शाम सौ सौ मर्तबा पढ लिया करों तो इन्शाअल्लाह तआला खुब बरकत होगी. (हयानुलमहाबा अरबी, जिल्द ३ सफा ४३०)

हसवीयल्लाह ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु वहुव ख्लुल अरशील अज़ीम सुबह और शाम सात सात मर्तबा पढना चाहिऐ अल्लाह तआला इस के मआमलान दुरुस्त करेगा. परेशानीयां दुर होगी. हज़रत अबुदरदा रिज. फर्माते है के ये कलमात तो सच्चे दिल से पढ या झुटे दिल से हर हाल में अल्लाह तेरा काम बनाएगा. (हयानुस्सहाया, जिल्ट ३, सफा ४४७)

फजर के बाद या ज़ोहर के बाद दस मर्तबा सुरेह इख़लास अगर कोई पढ़ ले. आप स. ने फर्माया के उस दिन इस आदमी से गुनाह सरज़द ना होगा अगर शैतान कोशिश करेगा तब भी गुनाह सादिर ना होगा. (दुर्रमंशुर, कनज़लअमाल जिल्ल १ सफा २२३ हयातुस्सहाबा अरबी जिल्द ३ सफा ४२०)

बिमार आदमी की हालत में चालीस मर्तबा य आयते करीमा पढे.

لُا الْهُ الْاَ اَنْتُ سُبِحَانَكَ اِنْكُ الْكَانِثُ مِنَ الظّلِمِيْنَ ला इलाहा इल्ला अनता सुबहानका इन्ती कुनतु मिनज़्जालीमीन.

प्रजीलत : हदीस शरीफ में आया है के जिस मुसलमान ने अपनी बिमारी की हालत में चालिस मर्तबा मजकुरा बाला आयते करीमा पढ ली तो अगर इस बिमारी में वफात पा गया तो शहीदो का अजर पोएगा और अगर तंदहस्त हो गया तो इस के तमाम गुनाह बखश दिए जाएगे. (हुसने हसीन) किसी अंधे को हाथ पकड़ कर किसी शख्स ने चालीस कदम

चला दिया तो इस चलाने वाले के अल्लाह अगले पिछले सारे गुनाह माफ करदेगा. (तनवीह्लहवालिक जिल्द १ सफा ८३ लसैवती)

अगर दो मुसलमान भाई मुसाफा करते वक्त एक मर्तबा दरुद शरीफ पढ लें तो अल्लाह इन दोनो के गुनाह माफ

फर्मा देगा. (तनवीरुलहवालिक जिल्द १ सफा ८३ लसयतवी)

जब मोअज़्ज़न अज़ान देते देते हो। हिंगू हिंगू हिंगू अशहदुअल्लाइलाहा इलल्लाहु पर पहुंचे तो एक मर्तबा ये पढ ले.

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ إِوَّ بِالْإِسْلَامِ

دِيْنَا وَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَنَبِيتًا \_ रजीतु बिल्लाहि खबवँ व बिलइसलामि दिनवँ व विमृहम्मदिन

सलल्लाह अलैहि व सल्लम रसुलव व न्बीय्यन. तो अल्लाह तआला पढने वाले के सारे गुनाह माफ फर्मदिगा.

(तनवीरुलहवालिक जिल्दर सफा ८३ ललसैवती)

जब अज़ान शुरु हो तो ये दुआ पढे.

مُرْحُبًا بِالْقَائِلِينَ عَذَلُامَ رُحَبَابِ الصَّالُوةِ الْعُلَاقَ سَهُ لَا

मरहबन बिलकाइलीन अदलन मरहबा बिस्सलाति आहलवें व साहलन य सुरवे 175

प्रमीसतः इस दुआं के पढ़ने से दो करोड़ नेकियां दो करोड़ गुनाह माफ, दो करोड़ दर्जात बुलंद होगे.

#### आयाते शिफा

मुकम्मल ''सुरेह फातेहा'' बिस्मील्लह के साथ पहले पढे.

ٳٛڲٛٵٳؾۜٵڞؙڐۮڿۜٲٷڰؠؙؙؙؙڡؙڟؙۅۼڟڎؖڡؽ۠ڗۜڲؚڵؙڡؙۅٛؿڟٚڐ ێؽٵڣٳٮڞؙۮؙٷڒؚۅؘۿڲؽۊڗڂؽڎؙؖڷڹ۠ۺؙۊٛڝڹؽؙؽ؞

याजय्युहन्तासु कद जाजतकुम्मीइजृतुन मिरस्वीकुम व शिफाउल्लिमा फी सदुरि व हुदंव व रहमतुल्लीलमुजमीनीन. ऐ इन्सानो ! तुम्हारे पास एक नसीहत नामा तुम्हारे रब की तरफ से आचुका है और सीनो की तमाम बिमारीयों का इलाज भी इसी में है, जो इमान लाएंगे हिदायत का रास्ता इन को मिल जाएगा. साथ हि साथ अल्लाह की रहमत भी पालेंगे

يَغْرُجُ مِنْ بُطُوْعُمَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُ لُهُ وَانُدُ لِلنَّاسِ وَلَهُ مِنْ الْمُؤْلِدُنَاسِ وَلِي مُنْ الْمُؤْلِدُنَا مِنْ وَلِي مُنْ الْمُؤْلِدُنَا مِنْ وَلِي الْمُؤْلِدُنَا مِنْ وَلِي الْمُؤْلِدُنَا مِنْ وَلِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

यखरुजु मिम बतुनिहा शराबुममुखतालिफुन अलवानुह फिहि शिफाउल्लीन्नास.

शहद की मख्खी के पेट से पीने की चिज़ (यानी शहद) निकलता है (अल्लाह के हुक्म से) जिस के रंग अलग अलग होते है और इस में इन्सानों के लिए शिफा है. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَشِفَا ۚ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَشِفَا ۚ وَرَحْمَةُ الْمُوْمِنِينَ، वननज़्ज़ीलु मिनलकुरआिन मा हुव शिफाउवँ व राहमतुललील मुमिनीन

और हम उतारते है कुरआन जिस में शिफा है और रहमत है इमान वालों के लिए

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِيْنَ م

व इजा मरीज़तु फहुव यशफीन o और जब मैं विमार पडू तब वही मुझे शिफा अता फर्माता है

قُلْ هُوَلِنَّانِينَ المَيْوَاهُ لَى كَوْشِفَا مُ

कुल हुवल्लज़ीन आमनु हुदवँव शिफा. ऐ नबी स. ! आप फर्मा दो के ये कुरआन इमान वालो के लिए राहे हिदायत है और बिमारो में शिफा भी है.

#### रोजाना सत्ताईस बार

رَبِّ اغْفِرُلِي وَ لِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ـ

ख्बीगफिरली वलिवालीदय्यी वलीलमुअमीनीन वलमुअमीनात यौम यकुमुल हिसाब.

पढें क्योंकी इस के सत्ताईस बार पढ़ने से अल्लाह पाक हज़रत आदम अलै. से ले कर क्यामत तक के मुसलमानो के बराबर सवाब अता फर्माएंगे.

## दिल के अमराज से हिफाजत

يَا قَوِيُّ الْقَادِدُ الْمُقْتَدِدُ قَوْنِ قَلْمِي

या क्वीय्युलकादिरुल मुक्तदिरु क्वीनी क्लबी

हर फर्ज़ नमाज़ के बाद तीन मर्तबा दरुद शरीफ पढ़ कर अपना सीधा हाथ कलब पर रख कर जो इस दुआ को सात मर्तबा पढ़ेगा. अल्लाह पाक उस को दिल की बिमारीयों से महफ्ज रखेगा.

وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.

वलीयरिवत अला कुनुबिकुम व युसब्बीत बिहिलअकदाम, फजीलत: सुबह और शाम आगे पिछे दरुद शरीफ एक एक मर्तबा पढें और सात मर्तबा ये दुआ. इन्शाअल्लाह तुआला हार्ट फेल और दिल के तमाम अमराज से निजात मिलेगी.

فَإِنْ تَوَتَّوْفَقُلُ حَسْبِى اللهُ لَا إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ تَوَكَّلُتُ وَ

फड़न तवल्ली फकुल हसबीयल्लाह ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलत वहुव रब्बुलअरशील अज़ीम o तर्जुमा : मेरे लिए अल्लाह तआला काफी है जिस के सिवा कोई माबुद होने के लायक नहीं, इस पर मैं ने भरोसा कर लिया. और वो अर्शे अज़ीम का मालिक है.

फर्ज़ीलत: हज़रत अबुदरदा रिज़. से रिवायत है के फर्माया जनाब रसुलुल्लाह स. ने के जो शख्स सुबह व शाम सात मर्तबा ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह तआ़ला इस के दुनिया और आखेरत के हर गम के लिए काफी हो जाएगे.

(रुहलमआनी पारा ११ संफा ५३).

मायस ना हो अहले जमीन अपनी खता से तकदीर बदल जाती है मुज़तर की दुआ से

# कर्ज व रंज व गम से निजात दिलाने की दुआ

ٱللَّهُمَّ إِنَّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرِّ وَالْحُزْنِ وَاعُودُ بِيتَمِنَ الْعَجُنِوَوَالْكُسُلِ وَاعْوُذُيكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُهُنِ وَاعْوُذُيكَ مِنْ غَلَيْةِ السَّدُيْنِ وَقَهْرِ الرِّحِ الله

अल्लाहुम्मा इन्नी आउजुबिका मिनलहम्मी वलहजनी वआउजुिका मिनल अजजी वलकसील व आउजुिका मिनलबुद्धलि वलजुबनी व आउजुबिका मिन गलबतिद्दैनि वकहरीर्रजाल ०

तर्जुमा : ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं फिकर से और रंज (रंज गम) से और पनाह चाहता हूं बेबसी व सुस्ती से और पनाह चाहता हूं बुख्ल और बुज़दिली से और पनाह चाहता हूं कसरत कर्ज से और लोगों की जोर आवरी से. (खाह अबदाउद) (मरकाता जिल्द ५ सफा २१७) (मिशकात सफा २१५ बाबुलइस्तेआज़ा)

फर्जीलत: हज़रत अबुसईद खुदरी रज़ि. से रिवायत है के एक शख्स ने अर्ज़ किया के ऐ अल्लाह के रसुल ! मुझे घेर लिया है गमों और कर्ज़ों ने यानी कसरते कर्ज़ की वजह से अदाएगी की फिक्र से परेशान हुँ. हुजुर स. ने फर्माया के क्या मैं तुझे ऐसी दुआ ना बता दूं के जिस के पढ़ने से अल्लाह तेरे गमो को

दुर कर दे और तेरे कर्ज़ को अदा कर दे. अर्ज़ किया के क्यों नहीं यानी ज़रुर बताइये. आप स. न फर्माया के सुबह व शाम यूं दुआ मांगा करो (जो माअ तर्जुमा के उपर गुज़र चुकी है)

# जिस के पढने से आसमानी और जमीनी तमाम बलाओं से हिफाजत रहती है.

بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَ السَّهِ مَنْ مُنَّى فِي الْإِرْضِ. وَلَا فِي السَّمَا فَا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُود

विस्मील्लाहिल्लजी ला यजुरु मजइसमिहि शैउन फिलअरजी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम अन्नकत सफ २०९) तर्जुमाः अल्लाह के नाम से हम ने सुबह की (या शाम की) जिस नाम के साथ आसमान या जमीन में कोई चिज़ नुकसान नहीं दे सकती और वो सुन्ने वाला और जान्ने वाला है. फज़ीलत: हज़रत अब्बान बिन उस्मान रिज़. से रिवायत है के मैं ने अपने वालिद को कहते हुए सुना के रसुलुल्लाह स. ने फर्माया के जो बंदा सुबह और शाम तीन तीन बार ये दुआ पढ लेगा जो उपर गुज़री है इस को कोई चिज़ नुकसान नहीं पहोंचा सकती. (मिशकात)

नोट : मुनाजात मकबुल की एक मंज़ील अगर रोज़ पढ लि जाए तो सात दिन में अकसर अदाइया कुरआन पाक और अहादिल मुबारका की विर्द हो जाएगी.

## दुजा हर परेशानी और बेचैनी को दफा करने के लिए

يَاحَيْنُ يَاقَيَّوُ مُ بِرَخْتِكَ أَسْتَفِيتُ .

या हय्यु या कय्युमु बिरहमतिका असतगीसु.

फज़ीलत: हज़रत अनस रिज़. रिवायत करते हैं के हुज़ुर स. को जब कोई कुर्ब यानी बेचैनी और परेशानी होती थी तो या हृय्यु या कृय्युमु बिरहमतीक असतगीसु पढ़ा करते थे. यानी ऐ ज़िंदा हकीकी, ऐ संभालने वाले आप हि की रहमत से फर्याद करता हूं.

ٱللهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَابِالصَّالِحِينَ

غَيْرَخَزَايَا وَلَإِمَفْتُونِيْنَ٥

अल्लाहुम्मा तवपर्फना मुसलीमीन वलहिकना बिस्सॉलहीन गैर खजाया वला मफतुनीन

इमान पर खातमे के लिए बेहतरीन दुआ है.

# दीन पर साबीत कदम रहने की दुआ

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَيِّتْ قَلْبِي عَلَيْدِينِكَ.

या मुकल्लिबलकुलुबि सब्बीत कल्बी जला दिनीका. फजीलत: हज़रत शहर इब्ने होशब रिज. फर्माते हैं के मैं ने हज़रत उम्मे सलमा रिज़. से अर्ज़ क्या के ऐ उम्मुलमोअमिनीन हुजुर स. की अकसर दुआ किया होती थी जब आप के घर होते थे. हज़रत उम्मेसलमा रिज़. ने फर्माया के आप स. अकसर ये दुआ फर्माया करते थे.

या मुक्लिबल कुलुबि सब्बीत कलिब अला दिनीक. ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दिन पर कायम रखीए.

जो शख्स इस दुआ को मांगता रहेगा इन्शाअल्लाह तआला दीन पर साबित कदम रहेगा जिस की बरकत से खातेमा इमान पर होगा.

# अलहाम हिदायत और नफस के शर से हिफाजत की दुआ

اللهُمُّ اَلْهِمُنِيُ رُشُدِي وَاعِدُ نِنْ ثَنَّرِ لَفُسِي. अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदि व अइजनी मिन शररी

नफसी.

फ्जीलत: हज़रत इम्रान इब्ने हसीन रिज़. से रिवायत है के रसुलुल्लाह स. ने मेरे वालिद हसीन रिज़. को दुआ के ये दो कलमे सिखाए जिन को वो मांगा करते थे.

ऐ अल्लाह हिदायत को मुझ पर अलहाम फर्माते रहिए यानी हिदायत की बातों को मेरे दिल में डालते रहिए और मेरे नफस के शर से मुझे बचाते रहिए. (जवाहिस्लबुखारी सफा ५७१)

# बर्स, जनुन, कोढ और तमाम बुरे अमराज से हिफाज़त की दुआ

फज़ीलत : हज़रत अनस रज़ि. से रिवायत है के हुज़ुर स. ये दुआ मांगा करते थे के ऐ अल्लाह, मैं आप की पनाह चाहता हूं बरस से, पागल पन से, कोढ से और तमाम बुरे अमराज से. (जबाहिस्लवुखारी सफा ५७०)

आज कल के ज़माने में जब के हर रोज़ नए नए मोहिलिक अमराज़ पैदा हो रहे हैं इस दुआ का खास ओहतमाम करना चाहिए और इस के साथ साथ तमाम गुनाहों से बचना चाहिए क्योंकी नई नई बिमारीयां गुनाहों की कसरत की वजह से पैदा होती है और गुनाहों को छोड़ने की तदबीरें किसी अल्लाह वाले से पुछना चाहिए. अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से गुनाहों से बचने की हिम्मत पैदा होती है.

# अल्लाह तआला से माफी व मगफिरत दिलाने वाली दुआ

اللَّهُمَّ انَّكَ عَفُوُّكُرِيعٌ يَرْبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي

अल्लाहुम्मा इन्तक अफुव्युन करीमुन तुहिब्बुल अफव फाअफुअन्ती.

कज़ीलत : हज़रत आईशा रिज़. से हुज़ुर अकरम स. की ये दुआ मनकूल है के ऐ अल्लाह आप बहुत ज़्यादा माफ फर्माने बाले करीम है. माफ फर्माने को पसंद फर्माते हैं, पस मुझ को माफ फर्मा दिजीए.

बाज़ रिवायत में सरवरे आलम स. ने शबे कद्र में भी ये दुआ मांगने की तालीम फर्माइ है. लेहाज़ा शबे कद्र में इस दुआ का खास अहतेमाम करना चाहिए. (जबाहिस्लबुखारी सफा ५७०)

# अज़ाबे कन व दोज़ब्द और मालदारी व फक्र के शर से पनाह की दुआ

ٱللَّهُ عَرَانِهُ أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنْ تِهِ الْعَلَيْدِةُ لَكُ مِنْ فِتُنْ تِهِ الْعُكْبِرِوَ

अल्लाहुम्मा इनी आउजुबिका मिन फितनतील कबरी व अजाबनारि व मिन शररीलिंगना वलफुकरी

फज़ीलत: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आईशा रिज़. से रिवायत है के सरवरे आलम स. इन कलमात के साथ दुआ मांगा करते थे के ऐ अल्लाह मैं आप की पनाह चाहता हूं कब के फितने से और दोज़ख के अज़ाब से और मालदारी व फक्र के शर से.

हिदायत, तकवा, पाकदामनी और मालदारी के लिए दुआ

ٱللهُمُ إِنَّ ٱسُأَلُكَ الْهِدَىٰ وَالسُّعْنُ وَالْعَفَافَ وَالْغِنْ

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफ वलिगना

फर्ज़ीस्तत: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद रिज़. से रिवायत है के हुजुर स. ने फर्माया ऐ अल्लाह मैं आप से सवाल करता हूं हिदायत का, तकवा का, पाकदामनी का और मालदारी का.

(जवाहिस्लबुखारी सपा ५७५)

#### विसमी तजाला

हज़रत हम्माद बिन अबी हनीफा रह. से रिवायत है के मेरे वालिद (इमाम अबु हनीफा रह.) ने ख्वाब में निनानवे मर्तबा अल्लाहु रब्बलु इज़्ज़त की ज़ियारत की. फिर मेरे वालिद साहब रह. ने अपने दिल में सोचा के अब की मर्तबा अगर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की ज़ियारत हो तो ज़रूर बिज़रूर अल्लाह तआला से पुछुंगा के या अल्लाह वो कौनसी चिज़ है जिस की वजह से आप अपने बंदो को क्यामत के दिन नजात देंगे. चुनांचे वालिद माजिद को ये शर्फ हासिल हुआ. और उन्होंने अल्लाह तआला से पुछा. अल्लाह पाक ने फर्माया के जो शख्स सुबह और शाम ये कलमात पढेगा इस को क्यामत के दिन नजात दुंगा. वो कलमात ये है.

पाक है वो जात जो एक अकेला है.

सुबहानलफरदीस्समद سُبُحَانَ الْفَرُدِ الصَّمَٰلِ. पाक है वो जात जो तनहा बे नियाज़ है..

्रेक्ट्रें क्रें क्रिक्सिमाइ विगैरी अमद.

पाक है वो ज़ात जो बगैर सुतून के आसमान को बुलंद करने वाला है. مُسْبَحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَلْفُصَّا هُمْعَ عَلَادًا-

सु**ब्हान मन खलकलखलक फलहसा हुम अददा**. पाक है वो ज़ात जिस ने तमाम मख़लुकात को पैदा किया. पस इन को गिन कर शुमार कर लिया.

سُبُحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْرِيَّسُ آحَدُا.

सुबहान मन कसम्परीज़क वलम् युअस् अहदनः पाक है वो ज़ात जिस ने रोज़ी तकसीम की और किसी को ना भुला.

سُبُحَانَ الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَمَّا सुबहानल्लज़ी लम यत्तिखज़ साहिबतव वला वलदन पाक है दो जात जिस ने ना बीबी बनाई और ना कोई अवलाद.

سُبُحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُلُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَلْ وَلَمْ يَكُنُ لَ

सुबहानल्लजी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कफवन अहद.

पाक है वो जात के जिस ने ना जना, ना जना गया और इस के बराबर का कोई नहीं है.

O

हज़रत अबुदरदा रिज़. जो अपनी कुनीयत से मशहुर हुए और जो बड़े फकीह आ़िलम और हकीम थे. शाम में सुकुनत इख़्तीयार की और दिमश्क में इंतेकारू फर्माया वो रिवायत करते हैं के रसुलुल्लाह स. ने इश्रांद फर्माया के : हज़रत दाऊद अलें. ये दुआ मागा करते थे. اَللهُمَّ إِنِ اَسْمُلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَحْبُكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُينَ حُبَّكَ اللهُ مَّراجُعَلُ جُبَّكَ اَحْبَ إِلَيْ مِنْ نَفْسِ مَ وَالْحَلِي وَمِنَ الْمَا وَ الْبَادِدِ.

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुन्यका व हुन्य मंय्युहिन्युका वलअमलल्लजी युवल्लिगुनी हुन्यक अल्लाहुम्मज्ञल हुन्यक अहन्य इलेय्या मिन नफसी वआहली व मिनलमाइलवारिद० (रवाहुलर्रागीजी (अज्जवाहिस्टनुकारी सफा ५७२)

फर्ज़ित: ऐ अल्लाह मैं आप से आप की मोहब्बत मांगता हूं और इस शख्स की मोहब्बत मांगता हूं जो आप से मोहब्बत करता है और मांगता हूं वो अमल जो आप की मोहब्बत तक पहुंचा दे. ऐ अल्लाह आप अपनी मोहब्बत मुझे मेरी जान से ज्यादा और अहल व अदाल से ज्यादा और ठंडे पानी से ज्यादा महबुब कर दिजीए.

**फज़ीलत:** अल्लाह वालों की मोहब्बत ऐसी नेअमत उज़मा है जो अल्लाह तआला की मोहब्बत और आमाले सालेहा की मोहब्बत का निहायत ही ज़रीया है, जैसा के इस हदीस से वाज़ेह है.

#### वद नज़री से हिफाज़त

बदनज़री से हिफाज़त पर हलावते इमान अता होने का वादा है. हलावते ईमान जब दिल को एक बार अता हो जाएगी. फिर कभी ना वापस ली जाएगी. पस हुसने खातमा की बशारत इस अमल पर भी है.

हुजुर स. इशांद फर्माते है :

क्रक्तावतह द्वापती अबदलतुह इमानन यणिद हलावतह फ क्लिबही क्ष्मा अबदलतुह इमानन विषद प्रमा २४८)

ईमान मौजूदा पर शुक्र है

यानी हर रोज़ मौजूदा पर शुक्र अदा करना और वादा है के **लड़न शकर तुम ला ज़िदन्नकुम** (सुरेह इब्राहिम पारा १३) अगर तुम लोग शुक्र अदा करोगे तो हम अपनी नेअमतो में ज़रुर बिज़रुर इज़ाफा करेंगे. पस ईमान पर शुक्र इमान की बका बल्के तरक्की का ज़रीया है.

### दुखा अदाएगी कर्ज

ٱللهُمَّرَاكُونِيُ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِيْ

بِغَفْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ٥

अल्लाहुम्मकिफिनी विहलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफजलीक अम्मन सिवाक o

अदाएगी कर्ज़ के लिए हुज़ुर अकदस स. ने हज़रत अली रिज़. को तालीम फर्माइ और फर्माया के अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा तो अदा हो जाएगा. (तिर्मीज़ी) ٱللَّهُ عَرَفَا مِنَ الْهَدِّ كَاشِفَ الْغَوِّ مُجُيْبَ دَعُوةٍ الْمُضُطَّرِّ مُنْ رَحُمُنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَّا اَنْتَ إِنْحَمْنِي فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغُنِيبُنِي اَنْتَ إِنْحَمْنِي فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغُنِيبُنِي بِهَاعَنْ رَّحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ

अल्लाहुम्म फारिजल हम्मी काशिफलगम्मी मुजीब दावतिलमुजतरीन रहमानददुनिया वलआखिरति व रहीमहुमा अंता ररहमनी फरहमनी बिरहमतिन तुगनीनी बिहा अररहमती मन सिवाक ०

ये भी अदाएगी कर्ज़ और गम व फिक्र दुर करने के लिए दुआ है. (मुसतदरक झकिंम वगैरह)

الله مَّ اَنْتَ الْمُلَّدِّ الْعَظِيمُ اللهُمَّ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُولُ مَّ حِيمٌ ، اللهُمَّ إِنَّكَ مَثِ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اللهُمَّ إِنَّكَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ فَاغْفِرُ لِي وَرْحَمْ فِي وَعَافِينُ وَمُنَ فَنِي وَاسْتُرْنُ وَاجْ لَبُرُنِ وَادْفَعْنِي وَاهْدِ فِي وَلَا تُصِلِّي وَاسْتُرْنُ وَاجْ لَبُنُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ فَي وَاهْدِ فِي وَلَا تُصِلِينَ وَادْخِ لَنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ فَي وَاهْدِ فِي وَلا تُصِيلُنَ

अल्लाहुम्मा अनतलखल्लाकुलअजीमु, अल्लाहुम्मा, इन्नका समीउन अलीमुन, अल्लाहुम्मा इन्नका गफुठररहीमु, अल्लाहुम्मा इन्नका ख्बुल अरशील अजीमु, अल्लाहुम्मा इन्नकलजवादुलकरीमु फगिफरली वरहमनी वआफिनी वर्गुकनी वसतुरनी वज्बुरनी वअरफअनी वाहदिनी वला तुजिल्लनी वंअदिखलनिल जन्नता बिरहमतिक अरहमरराहिमीन् ०

ऐ मेरे अल्लाह ! तू खालिके अजीम है तु समीअ व अलीम (सब कुछ सुनने और जानने वाला ) है तु गफुर व रहीम (बखशने वाला और निहायत महरबान है) तु मालिके अर्शे अज़ीम है तु निहायत फय्याज़ और करीम है. अपनी इन आली सिफात के सदके में तु मुझे बख्श दे मुझ पर रहमत फर्मा. मुझे आफियत अता फर्मा. मुझे रिज़्क नसीब फर्मा, मेरी परवा दारी फर्मा, मेरी शिकसतगी को जोड दे, मुझे इज़्ज़त व रफअत अता फर्मा, मुझे अपनी राह पर चला, मुझे गुमराही से बचा और ऐ अरहमरराहीमीन (मरने के बाद आखेरत में) अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखला नसीब फर्मा. (हज़रत जाबिर रज़ि. कहते है के रसुलुल्लाह स. ने ये दुआ तलकीन फर्माइ और आप से इर्शाद फर्मीया) इस को सीख लो और अपने बाद वालों को सिखाओं. (मसनदे फिरदोस वयलमी)

اللهُ عَقِينَ شَرَّنَفُسِى وَاعْزِمُ لِي عَلَى إِلَى شَدِرَ آمْرِي अल्लाहमा किनी शर्र नफसी वाअजिम लि अला अरशदि अमरी

शुर नफस से हिफाज़त और हिदायत के लिए बहेतरीन दुआ है. हुजुर अकरम स. ने ये दुआ हज़रत हसीन रज़ि. को बताई थी.

(इब्ने हब्बान)

ٱللَّهُ عَرَّلَاسَهُ لَ إِلَّامَاجَعَلْتَهُ سَهُلَازً ٱنْتَ تَجْعَـلُ الخُزْنَ سَهُ لَا إِذَا شِنْتَ ٥

अल्लाहुम्मा ला एहल इल्ला मा जञलतह सहलवे व अनत तजअलुल हजन सहतन इजा शिखत ० मुशकीलात की आसानी के लिए हुजुर अकदस स. से मनकुल दुआ है.

हिन्दी में पहली बार

(इम्नुल हम्बान, इम्ने सुन्नी)

# अल-हिज्बुल आजुम

आमाल ऐसे जिस में वर्वत बरबाद ना हो. दुआए ऐसी जिस में सवाब मिले.

# मोमिन पजसुरा

# ताहफतुल अत्फाल

(दुसरा हिस्सा)

हज की मुकम्मल और बहतरोन गालुमात. तरीका व दुआएँ

हज का तरीका व दुआए

# युनाहमासी हो स्तिए जहन्मा हो। खामाहि

कुर्आन में अल्लाह तआला फर्माता है :

"( अल्लाह का अज़ाब उस दिन होगा ) जिस दिन आस्मान थर थर काँपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगाह से चल पड़ेंगे। उस दिन झुटलाने वालों के लिये बड़ी खराबी होगी, जो बेहूदा मश्गले में लगे रहते हैं, उस दिन उन को जहन्नम की आग की तरफ धक्के मार कर धकेला जाएगा ( और कहा जाएगा) यही वह आग है जिस को तुम झुटलाया करते थे।"

(सूर-ए-तूर: ९ ता ९४)

1241159